### BIBL<del>IOTHEGA</del> INDICA A COLLECTION OF ORIENTAL WORKS

# तीर्थकल्प:। २३४

श्रीजिनप्रभस्ररिभिर्विरचितः।

## TĪRTHAKALPA .

A TREATISE ON THE SACRED PLACES OF THE JAINAS
BY

JINAPRABHA-SŪRI

EDITED BY

PROF. D. R. BHANDARKAR, M.A., Ph.D., F.R.A.S.B.

PAŅDIT KEDARNATH SĀHITYABHŪŞAŅA

Work Number 238 Fascicle 2



Issue Number 1548 New Series

(Concluding fascicle)

#### CALCUTTA:

Printed at the Baptist Mission Press

Published by the Royal Asiatic Society of Bengal, 1 Park Street
1942 .

Price Rs. 3/-.

#### NOTICE

## BIBLIOTHECA INDICA

# PUBLISHED BY THE ROYAL ASIATIC SOCIETY OF BENGAL

The Bibliotheca Indica is a collection of works belonging to or treating of Oriental literatures and contains original text editions as well as translations into English, and also bibliographies, dictionaries, grammars, and studies.

The publication was started in 1849, and consists of an Old and a New Series. The New Series was begun in 1860, and is still running.

The issues in the series consisted originally of fascicles of 96 or 100 pages print, though occasionally numbers were issued of double, triple or larger bulk, and in a few cases even entire works were published under a single issue number. Of late years the single issues are made as much as possible to constitute complete volumes. Several different works are always simultaneously in progress. Each issue bears a consecutive issue number. The Old Series consists of 265 issues; in the New Series, till January 1st, 1942, inclusive, 1,547 issues have been published. These 1,812 issues represent 265 different works; these works again represent the following literatures:—

Sanskrit, Prakrit. Rājasthānī, Kāshmīrī, Hindī. Tibetan, Lushai. Arabic, Persian.

Several works published are partly or wholly sold out, others are still incomplete and in progress. A few works, though incomplete, have been discontinued.

• Two price-lists concerning the Bibliotheca Indica are available and may be had on application. One describes the Indian and the other the Islamic works published in the series. These lists are periodically revised.

The standard sizes of the Bibliotheca Indica are:—

Demy (or small) octavo. Royal (or large) octavo. Quarto.

# BIBLIOTHECA INDICA WORK No. 238

TTRTHAKALPA
(SANSKRIT TEXT)

# तीर्थंकल्प:।

## श्रीजिनप्रभसूरिभिर्विरचितः।

## **TĪRTHAKALPA**

A TREATISE ON THE SACRED PLACES OF THE JAINAS.

BY

### JINAPRABHA-SŪRI

EDITED BY

PROF. D. R. BHANDARKAR, M.A., Ph.D., F.R.A.S.B.

AND

PAŅDIT KEDARNATH, SAHITYABHŪSAŅA



Complete Work

Printed at the Baptist Mission Press.

Published by the Royal Asiatic Society of Bengal

CALCUTTA

1942

BI 238

#### FOREWORD

The present Bibliotheca Indica edition of the Tintha-kalpa, by Jina-prabha Sūri, completed this year (1942), was taken in hand by Prof. Devadatta Ramkrishna Bhandarkar (late of the Archaeological Survey of India and the University of Calcutta) and Pandit Kedarnath Sahityabhushana of Jaipur some twentyeight years ago, and the first fasciculus of it was published by the Society nineteen years ago, in 1923. Since then the printing of the work proceeded slowly, and in the later stages the editing of the work and seeing it through the press were done mainly by Pandit Kedarnath. The editors had received the unique co-operation of Muni Śrī Jinavijayajī (later on Professor of Jaina literature and philosophy in Rabindranath Tagore's University of Visvabharati at Santiniketan, Bengal, and now of the Bharatiya Vidyapith in Bombay, well known as the distinguished editor of the Singhī Jaina Granthamālā series of Jaina works), who with the assistance of Muni Śrī Punyavijavajī collated the press-copy as prepared by Messrs, Bhandarkar and Kedarnath with an old palm-leaf MS, from Poona and indicated the divergent readings. Muni Śri Jinavijayaji had contemplated an edition of the work himself and had gathered materials with that end in view, and he was pleased to find Prof. Bhandarkar editing it for the Bibliotheca Indica, and withheld his own edition. But delay in completing the Bibliothera Indica edition made Muni Jinavijayajī bring out his own in 1934 in the Singhī Jaina Granthamālā. A second volume, giving a Hindi translation and notes and an elaborate introduction, has been promised.

The critical apparatus in the preparation of the present edition is unfortunately not available from the editors, nor is an editorial note or study if it forthcoming. There is a substantial agreement between the two editions—the present one, and that by Muni Srī Jinavijayajī; the Tirtha-kulpa evidently has been well preserved in a number of MSS., with some variations in the arrangements of the chapters. The work is unique in

ri FOREWORD

Indian literature, as it is a sort of pilgrim's handbook for most of the Jaina places of pilgrimage in India. It is composed partly in Sanskrit and partly in Prakrit, in both prose and verse in the two languages. Legendary and traditional accounts of the shrines and places are given, and there are some devotional portions in the shape of prayers and praises. The author Ācārya Jira-prabha Sūri lived in the first half of the fourteenth century and was honoured by Muhammad Shāh Tughlak, Sultān of Delhi. He was a great traveller who had wandered over a great part of India visiting the holy places of his faith. A detailed historical study of the work will be available when Muni Śrī Jinavijayajī brings out the promised second volume of his edition.

SUNITI KUMAR CHATTERJI.

Benares, 28th December, 1942.

#### श्रो

## श्रीजिनप्रभह्मरिरचित

## तौर्धकस्पस्य विषयानुक्रमश्चिका

|                | विषय •                        |      |     |          |                        |
|----------------|-------------------------------|------|-----|----------|------------------------|
| ٠ .و           | ग्रचुं जयतीर्थकल्यः•          |      |     |          | प्रष्ठ संख्या          |
| ٠,             |                               | • •  | • • | • •      | १−१⊏                   |
| • `.<br>₹      | श्रीज्ञयनस्त्रः               | • •  | • • | • •      | ·· 64-66               |
| 8              | ना उज्जायनास्त्राती र्यकस्यः  | • •  | • • | • •      | ·· 64-67               |
| ¥              | रेवत्रकावसाम् । ताथकस्यः      | • •  | • • |          | ₹ <b>€-३</b> •         |
| 4              |                               | • •  | • • | • •      | \$ 9-78                |
| 4              | त्रीपार्श्वनाथस्य कल्पमंचेपः  |      |     |          | \$ 8 <b>–</b> 8 \$     |
| _              | स्तभानककस्पच                  | • •  |     |          | 88                     |
| 9              | ● अविकासाकाल्यः               |      |     |          | 84-80                  |
| =              | चर्बुदकल्यः                   |      |     |          | Ց⊏_կց                  |
| ૯              | मथ्राकल्यः                    |      |     |          | યુપૂ⊸¢ંઇ               |
| १०             | अञ्चावबोधकल्यः                |      |     |          | <b>૬૫</b> – <b>૭</b> ૧ |
| ११             | वैभारगिरिसदातीर्थकल्यः        |      |     |          | 99–9 <b>y</b>          |
| १२             | की अराज्वी कल्पः              |      |     |          | <b>૭</b> ૬-৩૭          |
| १३             | चयोध्याकल्यः                  |      |     |          | 0====;                 |
| १४             | चपापाकाल्यः                   |      |     |          | EÞ                     |
| १५             | किक्षपदक्क्षुटेश्वरकस्यः      |      |     |          | = 8-cy                 |
| १ 🤻            | इस्तिनापुरकस्यः               |      |     |          | ⊏₹-⊏9                  |
| 60             | मत्यपुरकल्पः                  | ٠. • |     |          | 50-64                  |
| १८.            | चष्टापदमचातीर्घकल्यः          |      |     |          | 60-600                 |
| १९             | भिथिलातीर्धकल्यः              |      |     |          | १०१-१०२                |
| 90             | रत्नपुरतीर्थकल्यः             |      |     |          | १०१-१०५                |
| 99             | च्चपापाद्यस्कस्यः             |      |     |          | १०७–१५८                |
| 77             | कन्यानयनीयमदावौरप्रतिमाकस्यः  |      |     |          | १६०-१६६                |
| 99             | प्रतिष्ठानपत्तनकल्पः(स्तुतिः) |      |     |          | •                      |
| 89             | नन्दीश्वरकल्यः                |      |     |          |                        |
| P¥.            | कान्पिस्यपुरकस्यः             |      |     |          |                        |
| <b>२</b> इ     | चरिष्टनेसिकस्यः               |      |     |          | (01-120                |
| 8 <b>9 9 9</b> | नन्दीश्वरकस्यः                |      | ••• | <br><br> | १९५-१९८<br>१९५-१०४     |

|            | •                       |                    |                     |                   |           |               |     | इस संद्या                 |
|------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------|-----|---------------------------|
| ,          | , विषय (                |                    |                     | -                 |           |               | '   | १८१-१८३                   |
| 40         | श्रुष्टु र कस्पः        | ••                 | •••                 | • •               | ••        |               |     | ~8~8~6                    |
| 62         | नासिकापुरकल             |                    | • •                 | ••                | • •       | •             |     | १८०-१८१                   |
| 86         | त्रीपार्श्वना चकर       |                    | • •                 | ••                | • •       | ••            |     | 129-12X                   |
| ₹•         | कपर्दियुचकस्पः          |                    | • •                 | • •               | ••        | ••            |     | १८५-१८७                   |
| <b>३</b> १ | ग्राहदनीपार्श्व         |                    | • •                 | • •               | • •       | ••            | •   |                           |
| 99         | चभिनन्द नदेवव           | त <del>स्</del> पः |                     | • •               | • •       | •             |     | 96 <u>5</u> —606          |
| <b>₹</b> ₹ | प्रतिष्ठानपत्तन         |                    | • •                 | ••                | • •       | • •           |     | 909-90E                   |
| ₽8         | प्रतिष्ठानकस्पः         | (सातवादन           | चरित्रम्            | ) <b>*</b>        | • •       | •             |     | 990-9 <del>9</del> 8      |
| ąч         | चम्पा[ पुरी ]व          | ख्यः               | • •                 | • •               | • •       | ••            |     | 668-66 <u>c</u>           |
| ₽₹         | पाटिलपुत्रपुर           | कल्पः              | • •                 | • •               | • •       | • •           |     | 666-68E                   |
| <i>e</i> 5 | त्रावसी कल्पः           |                    |                     |                   | • •       | • •           |     | 686-686                   |
| ąσ         | वाराणमीकल्प             | :                  |                     | • •               | • •       | • •           |     | 6 R B 6.8 S               |
| 3,5        | <b>महावौरगण</b> ध       | रकस्यः             |                     |                   |           |               |     | 68 6-68 E                 |
| 80         | कोकापार्श्वनाथ          | <b>कस्पः</b>       |                     |                   |           | • •           | • • | 686-646                   |
| នន         | कोटिशिसाती              | र्थकल्पः           |                     |                   |           |               |     | 646-64R                   |
| 88         | [ वस्तु ? ]पास्त[       | तेजःपासः ?         | ]कीर्तनः            | संख्या कल         | q:        | • •           |     | P \$ \$ - P 50 0          |
| នទ         | चेक्रपार्श्वनाथ(        |                    |                     | • •               |           | • •           | 1   | 606-60G                   |
| នន         |                         | ढिंपुरी म्या       |                     |                   | • •       | • •           |     | 5 <u>~</u> 6              |
| 8.4        | तौर्घनामधेय <b>मं</b> य | ाइकल्पः (≒         | वतुरशौति            | तती र्थान         | । नामसंद  | <b>ा⊈ः</b> ।) | •   | 626-620                   |
| 8 ફ        | समवसरणरचन               | किल्पः (सम         | त्वस <b>रण</b> मु   | परेशस्त           | खानम्।    | )             | •   | 6.39                      |
| 80         | कुडुङ्गेश्वरयुगादि      | <b>्देवकस्पः</b>   |                     |                   |           |               | ₹   | 634-83                    |
| 8=         | या घ्री कल्पः           |                    |                     | • •               | • •       |               | 1   | १९८-१९९                   |
| કહ         | चष्टापदकस्यः            |                    |                     | • •               |           |               | 1   | १००-५११                   |
| 40         | <b>इतिनापुरस्</b> व     | नक्तिः             |                     |                   |           | • •           | 1   | 8 <i>9</i> <b>9 -</b> 9 8 |
| A. 6 ·     | <b>क्रमानयनीय</b> त्र   |                    |                     |                   |           | ••            | 1   | 984-66 <u>6</u>           |
| 4 २        | मः विकारेव ऋष           | भक्तुतिः ( 🔻       | ाष्ट्र <b>म्य</b> ा | नदागत             | ामाणिय    | घम्रुर्तिः )  |     | <b>११४-११</b> ४           |
| ¥.\$       | <b>चामरकुण्डपद्मा</b>   | वतौकल्पः (         | अमरको               | टिवै <b>य</b> णवा | नां स्थान | म् ।)         | 1   | ११५-१११                   |
| A R        | तो शंकराति शय           | विच∶रः             |                     |                   |           |               |     | 999-999                   |
| * 4        | कोक्षपाकमाणि            | का <b>देवकल्पः</b> |                     |                   |           |               | :   | <i>e</i>                  |
| પ્રે ફેં   | चनरिच्पार्श्वन          | ा <b>थकस्पः</b>    |                     |                   |           |               | 1   | १४६व्                     |
| ď.         | स्वभनकिम्लो             | <b>ब्हः</b>        |                     |                   |           |               | 1   | <b>989-989</b>            |
| Ã≃         | फजवदिपार्श्वन           | थ कल्पः            |                     | •                 |           |               |     | <b>68</b> ≃− <b>6</b> ₹6  |
| 45         | 'अभिवकाकरयः             | ٠                  | •                   |                   |           |               |     | ह्र⊻४—ह्€०                |
|            |                         |                    |                     |                   |           |               |     |                           |

॥ म्रीः ॥

ॐ नमोऽ<del>र्ह</del>्य ।१

[ श्रीजिनप्रभस्रिरिवरचितस्]

# तीर्थं कल्प:।

## [कल्पप्रदौपाखः]

देवः श्रीपुरादरीका ख्यस्टिख्वरभेवरम् ।
श्रवंकरिष्णुः श्रामादं श्रीनाभेयः श्रियेऽस्त वः ॥१॥
श्रीश्रवुष्त्रयतीर्थस्य माहान्यमितमुक्तकः ।
केवली यदुवाच प्राक्(ग्?) नारद्स्य श्रव्येः पुरः ॥ १॥
तदहं सेश्रातो वच्छे खपरस्कृतिहेतवे ।
श्रोतुमहंन्ति भव्यास्तत् पापनाभनकाम्यया ॥ ३॥ (युगसम्)
श्रवुष्त्रये पुरादरीकस्त्रपोस्त् पञ्चकोटियुक् ।
केव्यां सिद्धस्ततः सोऽपि पुरादरीक दित स्कृतः ॥ ४॥

१ '॥ प ॥ नमोऽर्चद्भाः ॥' B.P.T.

र 'तीर्थराट्' A., 'देवुश्री' B., 'दिवः श्री ' P.T.

३ 'ब्यलंकरिष्णुःः]' B.

<sup>. 8 &#</sup>x27;श्रिये सुवः' A. .

५ 'ऋषे [ः]' B.

६ 'तस्मात् संद्योपको ' 👍.

सिडिश्चेनं तीर्थरात्रो महदेवो भगीरथः।
विमल्लाद्रिबंह्यलां सहस्रकमललया ॥ ५ ॥
तालध्यत्रः कदम्बय प्रतपने नगाधिराट्।
ऋष्टोत्तर्भतकूटः सहस्रपच दत्यपि॥ ६ ॥
ढं(ढं?)को ले।हित्यः कपिहिनवासः सिडिभेखरः।
प्रमुद्ध्यस्य मुित्तिनलयः सिडिभेखरः।
प्रमुद्धयस्य मुित्तिनलयः सिडिभेवतः॥ ७ ॥
पुण्डरीकस्रेति नामधेयानामेकविभितः।
गौयते तस्य तीर्थस्य कता सुरन्रिविभः॥ ८ ॥ (कलापकम्) ए
ढं(ढं?)कादयः पञ्च क्रुटालच सन्ति सदैवताः।
रस्कूपीरत्नस्रिनेविवरौषधिराजिताः॥ ८ ॥
ढं(ढं?)कः कदम्बो ले।हित्यस्तालध्यत्रकपहिनाः।
पञ्चेति ते कालवभान्याद्यश्यादिनस्रीकताः॥ १० ॥
प्रभौतिं योजनान्याद्यश्यादिनस्रीत्यः। १९ ॥
प्रिष्टं हतीये पञ्चामतं तथा ॥ १९ ॥

१ 'सिद्धचेत्रं' A.B.P. , २ 'ढि (ढिं?) को ' A., 'ढंको ' B.

३ 'को वित्यकपर्दिनिवासः' A., ' नै (को ?) वित्यः ' B.

<sup>,8 &#</sup>x27;गीयते त्य (त?) स्य' B.

पू 'कुलकम्' A.P.T., 'कलापकम्' B.

६ 'ढिंकादयः' A.

७ 'रह्नखानि ' P.

र 'टंकः' A.B.T.

<sup>&</sup>amp; 'कपर्दिनौ' P.T.

१० 'योजनान्याद्यै (द्येm ?)~B.

११ 'देतीयों तु'.P.T., 'दितीयें (य ?) के ' B.

१२. ' हकीयें (वे ?)' B.

## श्रीप्रजुञ्जयकल्यः।

पञ्चमे दादग्रैतानि सप्तरत्नी तथान्तिमे। द्रत्याप्तरवसर्ष्पिष्यां विकारस्तस्य कौर्तितः॥ ३ २ ॥ (य्ग्राम्) पञ्चाप्रतं योजनानि मुलेऽख द्य चोपरि। विस्तार उच्छयस्बष्टौ युगादौंश्चे तपत्यभ्रत्॥ १३॥ <sup>९</sup>त्रसान् **ऋषभसे ना**द्या त्रमंख्याः समवामरन् । तीर्थाधराजाः सिद्धार्थातीते काले महर्षयः ॥ ९ 8 ॥ श्रीपद्मनाभप्रमुखा भाविनो जिननायकाः। त्रस्मिन् ममवसर्त्तारः रैकीर्त्तिपावितविष्टपाः ॥ १ ५ ॥ श्रीनाभेयादिवौरान्ताः श्रीनेमौश्वरवर्ष्णिताः । **चियोविंग्रतिर्हेन्तः समवासार्ष्**रच च॥ १६ ॥ <sup>५</sup> हेमक्ष्यादि जदाविंग्रत्य हैत्रतिमान्वितम् । त्रद्भरतजनाभेयपतिमासंकृतं महत्॥ १०॥ दाविंग्रतिच्छदेवकु सिकायुक्तसुचकैः। योजनप्रसितं<sup>६</sup> रत्नमयसुत्पन्नकेवले ॥ १८॥ **म्रादीम्बरे** श्रीभारतयको चैत्यमचौकरत्। एतस्थामवसर्ष्णियां पूर्वमच पविचर्धीः ॥ १ ८॥ (चिभिविंग्रोषकम्)

१ 'चस्सित्त्वभ ' A.B.P.

र 'तीर्थामिराजाः' A.

३ 'कौर्तिखावित' P.

ध 'वर्जिता [ः]' B., 'वैं क्जिंताः' T.

५ 'हेमरूपादिनदाविंग्रवाहेत्य्रतिंमान्वितम्' T., 'हेमरूपादि-न्ना(जा?)विंग्रवाहेन्(त्?)प्रतिमान्वितम्' P. ६ 'योजनप्रतिमं? A.

दाविंग्रतिर्ह्णिनेन्द्राणां विष्यस्य पाद्कायुता।
भात्यत्रायतनश्रेणी लेप्यनिर्मितविम्ययुक्॥ २०॥
श्वकारि चाच ममवसर्णेन महोचकेः।
श्रामादो मक्देवायाः श्रीबाहुबिस्थिभुजा॥ २९॥
श्रथमोऽचावमिष्ण्यां गणस्त् प्रथमार्चतः।
श्रथमं प्रथमः सूनुः सिद्धः श्रथमचिक्रणः॥ १९॥
श्रसिद्धामिवनस्याख्यो खेचरेन्द्रमहाच्छ्यो।
कोटिद्य्या महर्षीणां महितौ मिद्धिमीयतुः॥ २३॥
संप्रापुरच द्रविड्बासि(ल?)सिस्धाद्यो नृपाः।
कोटी(टि?)भिर्दशिभर्युक्ताः साधूनां परमं पदम्॥ २४॥
अथरामादिराजिषकोटिचयमिहागमत्।
नारदादिसुनीनां च स्वैकनवितः श्रिवम्॥ २५॥

- १ 'दाविंग्रतिर्जिनेन्द्रामां'  $\Lambda$ ., 'दाविंग्रतिर्जिनेन्द्रामां' B., 'दाविंग्रतिर्जिनेन्द्रामां' T. २ 'मरुदेवाया[ः]' B.
  - ३ 'सिद्धप्रथमचिक्राणः' A.
  - 8 A.B.P.T. संज्ञातेषु प्रस्तकेषु पद्मनेतत्— संपापु ' राजिषकोटिजयिमचागमत्। नारदादिमुनीनां च लच्चैकनवतिः भ्रिवम् ॥

न लभ्यते। केष्विच एक्तकेषु लभ्यते। ष्यनुपयुक्तं चैतत्। पञ्चविंग्रस्य पद्यस्थैतद्भावार्थयुक्तत्वात्। 'संप्राप रामराजर्षिः' इति भवेदिति वडोरा-नगरस्यश्रीमत्कान्तिविजयसूरीणां मतम्। व्यस्माभिचैतत्पद्यं श्रीविजय-धर्मृसूरिण्रिष्यैरिन्द्रविजयमद्वाग्रयैः संप्रेषिते एक्तके ससुपलब्यम्।

a 'खिल्लग्रदयो टपाः' P. ६ 'नवति [ः]' B.

प्रयुक्तशास्त्र' प्रमुखाः कुमाराञ्चाच निर्देतिम् । पुराप्तवन्तः मार्द्वाष्टकोटिसाधुममन्विताः ॥ २६.॥ मनुप्रीमतन्नचादिमंच्याभिः श्रेणिभिस्तथा । श्रमंख्याताभिः मर्वार्थमिद्धान्तरितमामदन् ॥ २०॥ पञ्चाप्रत्कोटिलचास्थीन् यावन्त्राभियवंश्रचाः । श्रवादित्युयशोमुख्याः सा(म१)गरान्ताः श्रिवं नृपाः ॥ २८॥ (युग्रम्)

भरतस्वापत्याः पुत्रश्रोशेलकशुकादयः ।
श्रवं मिद्धा श्रमंस्वातकोटाकोटिमिता यताः ॥ १८ ॥
मित्रा श्रमंस्वातकोटाकोटिमिता यताः ॥ १८ ॥
मित्रानं कोटिविंगत्या कुन्त्या च मह निर्द्धताः ।
कताईत्रितिमोद्धारा १ श्रव ते पश्च पाग्रद्धवाः ॥ ३० ॥
दितीयषोडग्रावचा १ जित्रशान्ति जिनेश्वरौ ।
वर्षाराचचतुर्मामी तस्वतः स्थितिदेशिनौ ॥ ३१ ॥
श्रीने मिवचनाद् १ याचागतः मर्वस्जापद्दम् ।
निद्षेगागणेग्रोऽचाजितशान्तिस्तवं स्थात् ॥ ३१ ॥

```
१ 'ग्रम्ब' P. २ 'निर्हत्तं' A. ३ 'पराप्तवन्तः' P.T., 'पराप्तवन्तः' B. ४ 'समन्विता [:]' A. ५ 'लचाब्धा(ब्दा?)न्' A. ६ 'सगरान्ताः' B. ७ 'च्या [:]' B. ६ 'निर्हता [:]' B. १० 'प्रथमो' P. १९ 'जिन्ग्रान्ती' A.B., 'जिंतग्रान्ती' P.T. १२ 'श्रीनेमेव (वं?) चनात्' A.
```

पौंस्वा<sup>९</sup> ऋमंख्या उद्घारा<sup>२</sup> ऋमंख्याः प्रतिमास्त्रथा । श्रमंख्यानि च चैत्यानि महातीर्घेऽच जित्ररे ॥ ३३ ॥ े श्रर्चाः चुस्रतड़ागस्था भरतकारिताः। गुर्भाखा**य <sup>५</sup>नमन् भक्ता** स्थादचैकावतारभाक् ॥ ३४ ॥ संप्रतिर्विक्रमादित्यः सातवाइनवाग्मरौ **पादिक्तामदत्ता**ञ्च तस्योद्धारकतः सृताः ॥ ३ ५ ॥ विदेशेष्यपि वास्तव्याः सार न्येन पुरृष्ट्यः । इति श्रीकालिकाचार्यपुरः प्राक्तः किलाबवीत् ॥ ३ ६ ॥ अत्र 'श्रीजावहे विम्बोद्धारे जाते क्रमेण वै। **श्वजिता**यतनस्थाने बस्त्वा**नुप्रमा**मरः॥ ३०॥ त्रव श्रीमरुदेवायाः श्रीशान्तेश्रोद्धरिखति । मेघघोषनृषः काल्किपपीचो भवने सुधी:॥ ३८॥ त्रसापश्चिमसुद्धारं राजा विमसवाहनः । <sup>१•</sup>त्री**दुष्प्रसहस्र**रीणासुपदेशादिधास्त्रति ॥ ३८ ॥ <sup>९९</sup>तीर्थोच्छेदेऽपि **ऋषभक्ष्र**टाखोऽयं सुरार्चितः । यावत् पद्मनाभतीर्थपूषायृक्तो भविष्यति ॥ ४० ॥

१ 'पोंखा' A. २ 'उद्घाराः' B.
३ 'तीर्थानि' B.T. ४ 'तडागस्था [:]' B.
५ 'नमत्(न्?)' A. ६ 'स्मृतः (ताः?)' B.
७ 'वास्तथा [:]' B. ५ 'स्मरन्थेतं' B.
१ 'श्रीर्जाव' १० 'दुःप्रसन्थ्यं स्र्रीरोगां' A.B.
•११ "तीर्थिक्टे (च्छे?) देऽपि' B.

ं प्रायः पापपरित्यक्तास्तिर्यञ्चीऽयच वासिनः। 🐒 प्रयान्ति सुगतिं तीर्थमा हात्याद् विग्रदाग्रयाः ॥ ,४१ ॥ सिंदां ग्रिजनधियानसूपानविषय्द्रजम् । चौरारिमारिजं चास्य स्रुतेर्नश्चेद्मयं नृणाम् ॥४२ ॥ भरतेशकतेर्बीषमयसाद्याजिनेशितुः ध्यायम् सङ्घाय्यास्यं खं सर्वभयजिङ्गवेत् ॥ ४ २ ॥ े खग्रेण तपसा ब्रह्मचर्येण च यदाप्रयात्। श्र् चुड्जये तिववसन् प्रयतः पुष्यमञ्जूते ॥ ४४ ॥ प्रदद्यात् कामिकाहारं तीर्घं कोटिख्येन यः। •तत्पृष्यमेकोपवासेनाप्नोति विमसाचि हो ॥ ४ ५ ॥ भू भूवख्रात्वे तीर्थं <sup>र</sup>यत्किं चिन्नाम विद्यते । तसर्वमेव दृष्टं स्थात् पुराडरीकेऽभिवन्दिते ॥ ४६ ॥ श्रवाद्यापि विनारिष्टं संपातोऽरिष्टपिषणाम् । न जातु जायते सचागारभोज्येषु सत्स्वपि ॥ ४० ॥ भोज्यदानेऽच याचायै याते कोटिगुणं ग्रुभम्। क्रतयात्राय वस्तते तत्रानन्तगृषं धुनः ॥ ४८॥ <sup>५</sup>प्रतिन्नाभयतः संघमदृष्टे विमलाचने । कोटी(टि)ग्रुणं भवेत् पुष्यं दृष्टेऽनन्तग्रुणं पुनः ॥ ४८ ॥

१ 'चो (चो ?) राहिमारिजं ' B. २ 'यितांचित् ' B. ३ 'वृष्ट ( छं ? )' B. । ४ 'याति ' B. । ५ 'प्रतिता (ला ? ) भयतः ' B.

ن **ح**ار

केवलोत्पत्तिनिर्कणे यवास्तां महातानाम् ।
तानि वर्वाणि तीर्थानि वन्दितानीह वन्दिते ॥ ५० ॥
जन्मनिष्ममण्ज्ञानोत्पत्तिसुक्तिगमोत्सवाः ।
वैयस्त्यात्ं कापि सामस्त्याच्जिनानां यच जित्तरे ॥ ५१ ॥
अयोध्यामिष्टिलाचम्पात्रावस्तौष्टस्तिनापुरे ।
वैशासन्तीकाणिकाकन्दीकाम्पिल्ये भदिलाभिधे ॥ ५२ ॥
रत्नवाहे ग्रीर्यपुरे कुण्डग्रामेऽप्यपापया ।
चन्द्राननासिंहपुरे तथा राजग्रहे पुरे ॥ ५३ ॥
थत्र्याच्यासिंखेषु याचापालाच्छतगुणं पल्लम् ॥ ५४ ॥
(४चतुर्भिः कलापकम्)
पूजापुणाच्छतगुणं पुणं विस्वविधापने ।

पूजापुष्याच्छतगुण पुष्य विम्वविधापन ।
चैद्येऽच सहस्रगुणं पास्तनेऽनन्तसंगुणम् ॥ ५५ ॥
यः कारयेदस्य मौसौ प्रतिमां चैद्यवेसा वा ।
सुक्का भारतवर्षद्धीः स स्वर्गश्रियमश्रुते ॥ ५ ६ ॥
नमस्कारसिंदतादितपांमि विद्धन्नरः ।
जैनारोत्तरतपमां पुरादरीकासृतेर्सभेत् ॥ ५० ॥

१ 'काम्पील्ये' A.B.

<sup>•</sup>२ 'ग्रीर्यपुरे' A.T., 'सौर्यपुरे ' P.

इ 'वैरतक (रैवतक ?)' A. 😵 'चतुर्भि [ः]' B.

ध् 'वै (वे ? ) **घस** ' A.

र्द 'श्वातमनेपदस्यानिव्यत्वात् 'लभेत्' इति रूपम् । एवमग्रेऽपि

ो घंनेतत्सरकार्यः 'करणंत्रयशुद्धिमान्। षष्टादिमासिकान्तानां तपसां फलमाप्न्यात्॥ ५ ८॥ श्यांपि पुराउरीकादी कलानग्रनश्चमम्। भूला भी बविही नोऽपि सुखेन खर्गमृच्छति ॥ ५८ •॥ कवरामरसङ्गारध्वजस्थासप्रदानतः। विद्याधर् जायतेऽच चक्री स्थाद्रयदानतः॥ ६०॥ द्रशाच पुष्पदामानि ददानो भावशुद्धितः। सुद्भानोपि लभेतेव चतुर्घतपसः फलम् ॥ ६१ ॥ दिगुणानि तु<sup>र्</sup>षष्ठम्याष्ट्रमस्य त्रिगुणानि तु । चतुर्गुणानि दग्रमस्येति तानि ददत् पुनः ॥ ६ २ ॥ पां भवेद्वादशस्य ददत् पञ्चगुणानि तु । तेषां यथोत्तरं दृद्धा फलदृद्धिरिप स्मृता ॥ ६३ ॥ पूजास्त्रपनमाचेण यत् पुण्यं विमलाचले । नान्यतीर्थेषु तत् खर्णस्रमिस्रषणदानतः ॥ ६४ ॥ धूपोत्चेपणतः पचोपवासस्य सभेत् फलम्। कर्पूरपूजया चाच मामचपणजं फलम्॥ ६५॥ निर्देषिरच भक्ताचैर्यः साधून् प्रतिसाभयेत् । फलेन कार्तिकमासचपणस्य स युज्यते ॥ ६६॥

१ 'कागर (रगा ?) \*B. २ 'घरहादि' A.B. ३ 'घरु' A. \*8 'दाद. सी' A. ५ 'स्थल (ता ?)' A.

चिषंधं 'मन्त्रवाम्बातो माषा 'नाम्वान् (माषौ नाम्नन् ?) मधूर्जयोः। नमोऽइंद्धाः प्रदं ध्यायिक्षहार्जित्<sup>र</sup> तीर्घकत्पदम्॥ ६०॥ पादिसिप्तपुरे भातः प्रासादौ पार्श्ववीर्योः । त्रधोभागे चास्य नेमिनाश्चस्यायतनं महत् ॥ ६ ८ ॥ तिस्रः भ कोटीस्तिलचोना व्ययिला वसु वाग्भटः १ मन्त्रीश्वरो युगादीश्वामादमुददीधरत् ॥ ६८ ॥ . दृष्टैव <sup>६</sup>तीर्घप्रथमप्रवेगेऽचादिमाईतः। विभदा मूर्तिराधत्ते दृशोरस्तपारणम् ॥ २०॥ त्रष्टोत्तरे वर्षप्रतेऽतौते श्री विक्रमादिः । (१०८ वि. सं. =  $51~\mathrm{A.D.}$ ) बद्धद्रयथयार विम्बं जाविदः ेम(मं?) त्यवीविष्रत्॥ ०१॥ <sup>ष्ट</sup>भाखरद्यति**मसाग्र**िमणिग्रैजतटोत्यितम् । ज्योति(तो ?)रसाखं यद्रवं तत्तेन घटितं कि । ०२॥ मधुमत्यां पुरि श्रेष्टी १ वास्तयो जाविडः पुरा। श्रीश्च चुन्नयमाहात्यं श्रीवैरस्वामितोऽग्रहणोत् ॥ ७३ ॥ गन्धोदकस्वाचर्तिर्सीयविम्नं ग्रुगोत्तर्र सः । े स्टला **चक्रेश्वरों** मेष **मन्माशा**द्विनीमगात् ॥ ०४ ॥

१ 'वा [:] खाता ' B. २ 'नाश्चात्म ' P. ३ ' प्रिश्च कि ' A. ४ 'प्र (प्रा ?) सादौ ' B. ५ 'तिख [-] ' B. ६ 'चै व्य ' A. ७ 'स[ सं ?] ज्या (न्य ?) वौ विप्रात् ' A. छ. ६ 'मम्माणं ' A. १० 'श्चेटौ ' A. १९ 'श्वो (प्रो ?) च ' A.

निर्माणेहासानीं १मूर्ति रथमारोण चाचलत्। 💃 विमसाद्रिं सभावींऽसौ पद्यया इद्यंया दिने ॥ ७ ५ ॥ ययौ यावन्तमध्वानं<sup>र</sup> दिवा सप्रतिमो रथः। राचौ तावन्तमेवामौ पञ्चाद् ³व्यावर्तताह्नुतम् ॥ ७६ ॥ ैं, खिनः कपर्दिनं स्रवा दृष्टा हेतं च तदिधौ। पथमार्गोऽपतित्तर्यक् प्रयतः सह जायदा ॥ ७०॥ 'तिकाइमप्रमञ्जन" दैवतेनाधिरोपित:। रथः सबिम्बोऽद्रिश्ट्के दःसाधं सात्तिनेषु निम्॥ ७८॥ मूलनायकसुत्याय न्यस्ते विम्वे तदास्पदे । **खेग्नविम्बार**टितेन पर्वतः खख्डग्रोऽदचत् ॥ ७८ ॥ तन्मुकाय पति च्छ्रेष्टि (ष्टि)विम्बेन करमर्दिता । सोपानानि च्छिद्रयन्ती निर्ययौ ग्रैसदेग्रभित्॥ ८०॥ त्रारुद्ध <sup>(</sup>चैत्यग्रिखरं मकलवः प्रमोदतः। जाविंदिर्निर्त्ति सा चञ्चद्रोमाञ्चकञ्चकः ॥ ८१॥ <sup>९</sup>त्रपतीर्थिकवोत्तित्यान्यब्देऽष्टादग्र प्रापतन्। तद्रव्यव्यवतः श्रेष्ठी तत्र चक्रे प्रभावनाम् ॥ ८९॥

१ 'पूर्ति' A. २ 'मध्वानी' A.

र 'व्यावर्तना(ता?) द्भतम्'। ४ 'तत्साच्चतासम्बेन ' A.

पू 'तिहत्स्रेष्टि (स्टिं?)' A., 'ल(त?) हिच्छेष्टि' B., 'तिह-च्छेष्टि' T., 'तिहत्स्रेषि' P.

६ 'चैत्यग्रिखरे ' A., 'चैत्यग्रिखरं ' P. T.

७ 'अपतीर्थींकबोडिस्या' A., 'अपतीर्थिकबोडिस्या' P. T. •

प 'श्रेष्टी ' A.

दत्यं जावहिरमद्यार्हत्पुएडरीककपर्दिनाम्। मूर्तीर्निवेग्य संज्ञज्ञे, खर्विमानाति थिलभाक् ॥ ८३॥ दिचिणाङ्गे भगवतः पुराहरीक रहादिमः। वामाङ्गे दीयते तस्य जावहिस्थापितोऽपरः ॥ ८४ ॥ दुश्चा कृष्टिष्णावं ग्यानाम पंख्याः कोटिकोटयः । भव मिद्धाः १ कोटिकोटी(टि ?) १तिलंकं सूचयत्यदः ॥ ५ ॥ पार्रा वाः पञ्च कुन्ती च तन्नाता च शिवं ययुः। इति ग्रासित तीर्थे च षडेषां लेप्यमूर्तयः ॥ ८६॥ र्गजादि(द?)न्येत्यभाखी श्रीमङ्गाङ्गतभाग्यतः । द्गधं वर्षति पौयुषमिव चन्द्रकरोत्करः ॥ ८०॥ वाष्त्रीमयूरप्रमुखास्तिर्यञ्चो भक्तमुक्तितः। सुरुलोकमिच प्राप्ताः । प्रणतादीशापादुकाः ॥ प्रप्रा वामे सत्यपुरस्थावतारो मूस्त्रिनीकमः । दिचणे **श्रुतनी (**चैत्यष्ट हे**° चाष्टापद**[:?] खितः । ८८ ॥ नन्दीश्वरस्तभानको ज्ञयन्तानामक च्छ्रतः । े भवेषु पुर्खट्ख्यर्थमवतारा इहाँभते ॥ ८०॥ आत्तासिना विनिमिना निमिना च निषेवितः । खर्गारोइणचैत्ये च श्रीनाभेयः प्रभावते ॥ ८१॥

१ 'सिद्धा [:]' B. २ 'कोटि' A. ३ 'राजादनश्चेत(त्थ ?) ग्राखी' B. ४ 'प्राप्ता [:]' B. ५ 'तेतरे' P. ६ 'चैत्थे' P. ५ 'चैत्थेच च' A.

तुङ्गं प्रदुष्गं दितीयं च श्रेयांसः शान्तिनेमिनौ । ऋन्येऽ**प्यूषभवीरा**द्या ऋस्याचंत्रुर्वते जिनाः ॥ ८ ९ ॥ मरुदेवां भगवतीं भवनेऽच भवच्छिदम् । नमस्त्रत्य इती खस्य मन्यते इतकत्यताम् ॥ ८ ३ ॥ . यचराजः कपहीं ह कल्पटचः प्रणेमुषाम् । चित्रान् याचिकसङ्घ विन्नान् मई यति स्फुटम् ॥ ८ ४ ॥ श्रीने स्यादेशतः कृष्णो दिनान्यष्टावुपोषितः । <sup>8</sup>कृपर्हियचमाराध्य पर्वतान्तर्गुडान्तरे ॥ ८ ५ ॥ त्रद्यापि "पूजां (क्यं?) **प्राक्ते**ण विम्वचयमगोपयत्<sup>द</sup>। •म्रद्यापि श्रूयते तच किल **शक्र**समागमः॥८६॥ (युग्राम्) पाग्रुवक्षापित श्रीमहष्मोत्तरदिगाता । मा ग्रन्हा विद्यतेऽद्यापि<sup>ट</sup> यावत् चुन्नतडागिका ॥ ८ ७ ॥ यचस्यादेशतस्तव दृश्यन्ते प्रतिमाः किस । तर्वेवाजितशान्तीशौ वर्षाराचमवस्थितौ ॥ ८ ८॥ तयोश्चैत्यदयं पूर्वाभिमुखं तत्र चाभवत् । निकषाजित वैत्यं च बभूवानुपैमासरः ॥ ८ ८ ॥

१ 'भविक्ट (च्छि ?) दम् ' B. २ 'खस्यां ' A. ३ 'चिचात् ' A., 'चिचान् ' B. ४ 'कपर्हियेचा ' B.

पू'पूजां' A. P., 'पूज्यं' B. ् ६ 'च्यागोपयन्' B.

७ 'स्थापितश्रीमत्' P. T.

 $oldsymbol{\mathtt{c}}$  'अद्यादियावतू'  $\mathbf{B}.\ \mathbf{T}.$ 

मर्देव्यिकि शान्ते श्रेतं ग्रेतं करं दृशाम्। भवति सा भक्त्रान्तिभिद्रं भव्यदे हिनाम् ॥ १००॥ श्रीशान्तिचैत्यस पुरो इस्तानां चिंगता पुनः । . पुरुषे: १ मप्तभिरधः खानी दे खर्णहृष्यथोः ॥ १०१॥ ततो इस्तम्रतं गला रपूर्वदारास्ति कृपिका । ' चधस्तादष्टभिर्दस्तैः श्रीमिद्धरसपूरिता ॥१०१॥ श्रीपादिसिमाचार्येण तीर्योद्धारकते किस । त्रस्ति मंखापितं रत्नसुवर्णं तत्समीपगम् ॥ १०३॥ पूर्वस्वास्वभिविम्बाद्धश्चर्यभक्त्रहतः । धनूषि चिंग्रतिं (तं?) <sup>१</sup>गलोपवासांस्तीन् समाचरेत्॥ १०४॥ क्रते बिलविधानादौ वैरोद्या ि खं प्रदर्भयेत् । तदाज्ञयोहार्यं भिलां राची मध्ये प्रविश्वते ॥ १०५॥ तचोपवासतः सर्वाः संपद्यन्ते च सिद्धयः । तचर्षभार्चानमनाद्भवेदेकावतारभाक् ॥ १०६॥ पुरो धनुष्यञ्चत्रत्या त्रास्ते पाषाणकुण्डिका । ततः सप्त क्रमान् गला कुर्याद्वजिविधि बुधः ॥ १००॥

१ 'पूरुषैः' B. P. T.

रं 'पूर्वदारात्रि' इति पाठान्तरमिन्द्रविजयपुक्तके।

३ 'गला(लो ?)पवासीख' छै.

<sup>8 &#</sup>x27;घौंद्रात्पाच्च' A.

पू 'तुसः' P.

शिकोत्पाटनतन्तत्र कस्यचित् पुष्यगानिनः। उपवासदयेन स्थात् प्रत्यचा रसकूपिका ॥ १० ८ ॥ कल्कियुचो धर्मदत्तो भावी म परमाईतः। दिने दिने जिनबिम्बं प्रतिष्ठाप्य च भोच्यते ॥ १०.८ ॥ ष श्रीश्रच्**ञ्चयो**द्धारं कर्नाथ जितश्रच्राट्। दाचिंग्रदर्षं राज्यश्रौभेविद्यति तदाताजः ॥ ११०॥ तसूनुर्मेघघोषाः श्रीशान्तिमहृदैवयोः। क्पिई्यचसा रदेशाचैत्यमचोद्धरियति ॥१११॥ नन्दिः स्वत्रियार्थश्र श्रीप्रभो माणिभद्रकः। • यशोमिने। धनमिनसया विकटधर्माकः ॥११२॥ सुमङ्गलः सूर्मेन दलाखोद्धारकारकाः। <sup>र्</sup>त्रर्वाक्(ग्?) **दुष्प्रसङ्घा**दन्ते भावी **विमलवाङ्नः॥१**१३॥ याचिकान् येऽस्य बाधन्ते द्रव्यं वाप इरिन्त ये। पतन्ति नरके घोरे सान्वयासेऽंहमां भरात्॥११४॥ यात्रां पूजां द्रव्यरचां यात्रिकस्तोमसर्कितिम्। कुर्वाणोऽच सगोचोऽपि खर्माकोके महीयते ॥ ११५॥

१ 'प्रतिष्ठा ( स्वा  $^{\circ}$  )प्य '  $^{\circ}$  B.  $^{\circ}$  राजश्री '  $^{\circ}$  P.  $^{\circ}$  T.

३ 'देशाचै( चै ?) ख' B. ४ 'रथा खर्यं 'A.

पू 'सूरसेनः' B. P. T.

६ 'चर्वाक् दुःप्रसद्घादन्ते' A., 'वी चक् (चर्काक्?) दुःप्रसद्घादन्ते' B.

श्रीवस्तुपाल्लीपज्ञानि 'पेयडा दिश्तानि च ।

वक्ता पारं न यात्यच धर्मस्थानानि कौर्त्तयन् ॥ ११६॥

'दुःखमामिचवान् सेच्छाङ्गङ्गं संभाय भाविनम् ।

मन्त्रीर्गः श्रीवस्तुपालस्ते जःपालायजः सधीः ॥ ११७॥

मस्राणोपल्यत्नेन निर्माणात्यन्ति निर्माणात्यन्ति ।

न्यधाङ्गमिग्रहे मूर्ती "श्राद्य। हित्युग्रहरीक्याः ॥ ११८॥

(युग्रम्)

ही ग्रहर्त् किथास्थान (१३६८ वि. सं.)(1312 A. D.) संख्ये विक्रमवतारे ।

जाविडिखापितं विम्वं <sup>भ</sup>चेच्छेभीग्नं कर्त्तविश्वात् ॥ ११८॥ <sup>व</sup>वैक्रमे वत्सरे चन्द्रच्याग्नीन्दु (१३०१ वि. मं.) (1314 A. D.) मिते मिति ।

श्रोमूलनायकोद्धारं माधुः श्रीसमरी व्यधात् ॥ १२०॥ तीर्घेऽच महपतयो ये बभ्रवुर्भवन्ति ये । ये भविष्यन्ति धन्यासे नचासुसे चिरं श्रिया ॥ १२१॥

१ 'पीयडा' T., 'पेयडा' A.

२ 'दुःखमासेंदिवान् '  ${f B}$ .

३ (निर्मेले ' P. T.

<sup>8 &#</sup>x27;बाद्यार्हत्यखरीकयो [:]'.B.

पू 'स्तेकें(च्के ?)' B. .

६ 'वैक्रमे ' P. T., 'वैक्रमे संवत्सरे ' B.

क्रस्यप्रास्ततः पूर्वे कतः श्रीभद्रवा हुना श्रीवज्ञेगा ततः पादिसिन्ना वार्वेस्ततः परम् ॥ ४ २ २ ॥ **रतोऽप्युद्ध्यः सं**चेपात् प्रणीतः कामिनप्रदः<sup>१</sup>। <sup>९</sup>त्रो**शन्<sup>ञ्</sup>ञय**कस्पोऽयं त्री**जिनप्रभ**सूरिभिः॥१९३॥ · क ल्पेऽस्मिन् वाचिते धाते व्याख्याते पठिते श्रुते । स्यानृतीयभवे विद्धिर्भव्यानां भिक्तिपासिनाम् ॥ १ ९ ४ ॥ श्री श्राचुञ्जय शेलेश ! लेशतोऽपि गुणास्तव । 'कैर्थावर्ष्**यितं नाम पार्थन्ते "विदुषै(बुधै?)र**पि॥ १२५॥ भवद्याचोपनमाणां नृणां तीर्थानुभावतः । प्रायो मनःपरीलामः शुभ एव धप्रवर्द्धते ॥ १२६॥ लद्याचाप्रचलसङ्घरयाश्वोद्रनृपाद्जः । रेणुरङ्गे सगन् अव्यपंशां पापं व्यपोद्यति ॥ १२०॥ थावान् कर्माचयोऽन्यच मासचपणतो भवेत्। <sup>६</sup>नमस्कारम्हितादेरपि<sup>'</sup>तावान् कतात्त्वि ॥ १२८॥ श्रीनाभेयकतावासः वासवस्तुत्ववैभवः। मनसा वचसा तन्वा सिद्धिश्चेच ! नमोऽस्तु ते ॥ १२८॥

१ 'कमितः (त?) प्रदः' B.

२ 'श्रीग्रज्[ञ्जय ?] कल्पोऽयं ' B.

रु 'पठित(ते ?) ऋते ' B.

<sup>8</sup> T. प्रस्तके यद्यपि 'विदुषैः' इति पाठः। P. प्रस्तके 'विदुषैः' इति पाठो 'विबुषैः' इत्यस्य स्थाने लेखकंदोषात् सिर्खितः स्थात्।

थू 'प्रवर्द्धते ' A. B. T., 'प्रवर्तते ' P. ६ नमस्ताराहि ।'

लत्कच्यमेतं पिर्माय निर्मायमनर्या मया।
यदार्जि पुद्यं तेनास्त विश्वं वास्तवसौख्यवत्॥१३०॥
पुस्तकन्यसमि यः कच्यमेनं महिस्यति।
रेन्यचेणं काङ्किनास्तस्य सिद्धिमेखन्ति संपदः॥१३१॥
प्रारस्रोऽष्यस्य राजाधिराजः सङ्घे प्रसन्नवान्।
प्रतो राजप्रसादा्खः कच्योऽयं जयताचिरम्॥१३२॥
प्रीविकमान्दे वाणाष्ट्रवियेदेव (१३८५ वि. मं.)
(1328 A.D.) मिते प्रितौ।

सप्तम्यां तपसः काव्यदिवसेऽयं समर्थितः<sup>५</sup> ॥ १३३॥

इति श्रीजिनप्रभस्रिकतः श्रीश्रच्ड्यकन्यः

समाप्तः ॥ इ ॥

यन्थायं १३४ अवर १३ ॥ वर ॥

१ 'ललाख्यमेयं (तं)' B.

र 'कात्द्वींग' इति इन्द्रविजयपुरतके।

३ 'राजः (ज?) प्रसादाखीः ' B.

<sup>8 &#</sup>x27;विश्व' P.

पू 'समर्प्यितः ' B.

मिरिनेमिजणं विरक्षा नैमिछं रेवशिगरीयक्रणंमि।

मिरिवद्र्मीय भणित्रं जहा य पालिन्स्एणं परे॥१॥

स्नांसिलाद्यमीने सिलामणे दिक्छं पडिन्नो नेमी।

सहसंबनणे नेनलनाणं, स्वव्यारामे देयणा॥

प्रवलोत्रणं 'उद्विसहरे निव्वाणं रेवश्मेहलाए। क्राही

तत्य कल्लाणित्गं काजण सुनन्तरयणपिडमासंकित्रं चेदत्रितगं जीनंतसामिणो अंबादेविं च कारेद्र। दंदोऽवि वच्लेण गिरिं कोरेजण सुनन्नवलाण्यं हृष्णमयं चेद्रेश्चं रयणमया पिटमा पमाण-वन्नोवनेया। सिहरे श्रंबारङ्गमंडने 'श्रवलोश्वरणासिहरं(रे?)

वलाण्यमंडने संबो एयादं कारेद्र। सिह्नविणायगा पिड-हारो। तप्पडिह्नं श्रीनेमिस्खात् निर्वाणस्थानं जाला निर्वाणा-

णुक्वा कालमे इ.१ मे इनाद २ गिरिविदारण ३ कपाट ४ सिंइनाद ५ खेाडिक ६ रेवया ७ तिव्यतवेणं की उणेणं खित्तवाला अववना । तत्य य मे इनादो समाहिशी ने मिपयभित्तजुत्तो चिट्टर । गिरिविदार ग्रेणं कंचणवलाणयं मिपंच अद्वारा विख्यित्रा। तत्थे गं(गा?) अंबापुरश्रो अत्तरदिमाएं मत्तिस्यस्यकमे हिंगु इत । तत्थ य अववासित गेणं बिल्विविद्राणेण

दनन्तरं **क्र**ग्हेण ठावित्रं। तहा यत्त आयवा दामीयरा-

१ 'भिणयं' B.

र 'तु ' P.

३ 'सहसं [ब ?] वर्षो ' B.

<sup>• 8 &#</sup>x27;ऊद्धसि<del>हरे</del> ' B.

<sup>्</sup>र 'अवलोब्धण ' P. T.

सिखं उप्पार्डिकण मन्द्रे निर्दितिहार्ण पिडिमा। तत्य य रेक्न पिछा गए बसाहे वेणं कारित्रं सामयिकणपिडिमाकृतं निमिकण उपतिसाए पणासकमं वारीतिगं । पढमवारित्राए कमसयितं गंद्रण गोदोहित्रासणेणं पिविसिकण उपवासपंचगं भमरकृतं दाहणं सत्तेणं उपाडिकणं कमसत्तात्रो श्रहोसुहं पितिसिकण भ्रवणाण्यमं देवेण ध्रायु श्रवकारि श्रि श्रंबां देवेण ध्रायु श्रवकारि श्रि श्रंबां देवें पूरकण सुवण्यां ठायवं। तत्य ठिएणं सिरि मुलनाहो निमिक्तिणंदो वंदिश्रव्यो। बीश्रवारीए एगं पायं पूर ता स्यंवर वावीए श्रहो श्रं कमचाली गमित्रा तत्यणं मञ्ज्यवारीए कमसत्तमएहिं कूवो। तत्य वरहं सिश्वतीण श्रहो श्रं कमचाली गमित्रा तत्यणं मञ्ज्यवारीए कमसत्तमएहिं कूवो। तत्य वरहं सिश्वतीण श्रहो रह्मावि मूलनायगो वन्देश्रव्यो १३। १४ तह श्रवारीए मूलदुवार प्वमो श्रंबाएसेण न श्रवहा १४। एवं कं चणवलाण्यमगा १६। तत्य य श्रंबाएसेणं विवरं। तत्य य श्रंबाएसेणं

१ 'गिरिविदारसा' P. २ 'क[म ?]पसासं' B.

र 'पसो(सा ?)सं ' B. 8 'वारितिगं ' A.

धू 'वलायमा'  $A_{t}$ .  $\xi$  'कारिखं खंबा' A. B. P. T.

७ 'रविं ' A ॄ. ८ ५ जिगांदो ' B. T.

<sup>&</sup>amp; 'पूयत्ता' B. T., 'पूवत्ता' P. १० 'सयंवरवावी ' A.

१९ "'बाहो 'दित  ${f A}$ . पुस्तके नास्ति। १२ 'हंसट्टिब्यत्तेस '  ${f B}$ .  ${f T}$ .

१३ 'वन्दिखळो ' T.; 'वंदियळो ' B., 'वंवेयळो ' A.

१४ 'तहस्र' A., 'तहस्र' P. T. १५ 'बस्हावं (?)' A.

१६ 'बत्वाणय' A. P. T. १७ 'खंबाएसेण ' A.

उनवासितगेण सिसुम्घाडणेण इत्यवीसाए संपुडमत्तरं ससुमाय-पंचगं त्रहो रसकूविश्रा<sup>१</sup> त्रमावसाए त्रमावसाए उग्चडद्र<sup>7</sup>। तत्थ य दववामतिगं काऊण अवाएमेण रप्याणीण बलिविहाणेणं गिण्डियव्वं। तहा य जुसाकूडि उक्वासितगं काऊण सरसमग्रेण ब लिपूत्रणेणं सिद्धविणायगा अवलबार । तत्य य चिंतिया " मिद्धी। दिनमेगं ठाएयव्यं। जद्गतहा पचक्खो हतद्दा तहा **र ऱ्यमर्थ**गुहाएँ कमसएणं गोदोहियाए<sup>∜</sup> रसकूविश्रा <sup>°</sup>कसिण-चित्तयवसौ । प्राईमईए पडिमा रयणमया । श्रंबाय ६००-मयात्रो <sup>१९</sup>त्रणेगत्रोसहीत्रो चिट्ठन्ति। तह स्वत्तसिला घंट-सिला कोडिसिला १९ मिलातिगं पषतं। खत्तिस्लं मन्द्रं मञ्ज्ञोणं कणयवस्रो । सहस्संबन(व?)णमञ्ज्ञे<sup>१२</sup> र्ययसुवसमयचड-वीमं<sup>१३</sup> **खक्ट्यारामे बावत्तरी च**उवीसजिलाल गुद्दा पल्ता<sup>१४</sup>। **कालमेइ**स पुरश्रो सुवस्रवालुखाए नईए सट्टकमसयतिगेण

१ 'कूविया ' A, B.

२ • ब्यो (उ ?) म्घडइ ' B.

३ 'पूयगोगं' A.

<sup>8 &#</sup>x27;विह्रिकानं' A. P. T.

पू 'चिन्तिखा' A. B. ६ 'गोदोच्चियाए' A. B.

७ 'कश्मिचित्रय' Λ. ८ 'राइ' A. P. T., 'राइमयमईए' B.

६ 'व्यंबाया' B. T.

१० 'अग्रोगओसहीखों ' A.,

<sup>&#</sup>x27;चर्णगचोसचीवं'  $\mathrm{B}_ullet \mathrm{T.}$ , 'चर्णग चोस्त्व्यो'  $\mathrm{P.}$ 

१९ 'कोडिसिला तिगं' A. १२ 'वग्रमण्जे', P. T.

१३ 'चर्चा(उ?)वीसं' B. १८ 'पन्नता' B. T.

उत्तरदिसाएं गिसिता गिरिग्रइं पिविसिर्जण उदए न्हेंवणं काजण ठिए अववासपत्रोएं हिं द्वारसुम्याजेद । मन्त्रे पढम-द्वारे सुवलखाणी द्दन्नद्वारे रयणखाणी संघहे अश्वीए विख्या । तत्य रएण (गो?) क्राएइमंडारो त्रलो द(दा!)मी-द्रसमीवेर त्रंजणसिलाए त्रहोभागे रययसुवल्धूलो पुरिमवी-रेहिं पल्ला॥

तस्तत्यमाण भगंगलयदेवदालीय संतु रमिम्ही।
मिरिवद्रोवकवायं संघममुद्धरणकर्क्कांम ॥ १ ॥
मस्तकडाहं मन्द्रो गिण्हित्ता कोडिबिन्दुसंयोगे।
भयंटिसलाचुलयजोत्रणात्रो त्रंजणसिद्धी ॥ २ ॥

॥ विज्ञापाहुड्<sup>र</sup>हेमात्री रेवयकणमंखेवी समात्ती ॥ ॥ गन्यार्थ ० ३ ८ ॥

१, 'उत्तरिहसी(सा ?) ए ' B. र 'तत्व्यपमा ' A. B. P. T.

३ 'दालो(मो ?)द[इ]समीवे ' B. • 8 'मगो ' B. T.

<sup>.</sup>५ 'घंटसिलाचुस्यमोयमाखोन्बंनमासिद्धौ ' A. P. T.

६. 'पाइड' A. ७ 'सं(म ? )मात्तो ' B:

नामभिः श्रीरैवतको ज्ञयन्ता द्येः प्रथामितम्। श्रीनेमिपावितं स्तौमि गिरिमारं गिरी श्ररम् ॥ १॥ खाने देशः सुराष्ट्राखां विभित्तं सुवने खेसौ। यद्भिकामिनीभाले गिरिरेष विशेषकः॥२॥ प्रदुष्टांरयन्ति खंगारद्गे श्रीच्छ्यभादयः। श्रीपार्श्वस्तेजलपुरं भूषितैतद्पत्यकम्॥ ३॥ योजनद्वयंतुङ्गेऽस्य ग्रटङ्गे जिनग्रहावितः। पुष्यराभिरिवाभाति गरचन्द्रांग्रुनिर्मला ॥ ४॥ सौवर्षदण्डकज्ञामजगारकशोभितम्। चार्रचेत्यं <sup>४</sup>चकास्त्रस्थोपरि श्री**नेमिनः** प्रभोः॥५॥ श्रीशिवासुनुदेवस्य पादकाच निरीचिता। स्पृष्टा। चेता च प्रिष्टानां पाप्यूहं व्यपोहित ॥ ६॥ प्राच्चं राज्यं परित्यज्य जरन्तणिमव प्रभुः। बन्धून् विध्य च स्त्रिग्धान् प्रपेदेऽच महावतम् ॥ ७॥ श्रवैव भनेवलं देवः स एव प्रतिसञ्चवान्। जगळन हितेषी स पर्यणेषीच निर्शतिम्॥ ८॥

१ 'गिरिनारं' A., 'गिरिनार' P.

र 'भुवनेष्वसौ ' A., 'भुवनेऽप्यसौ ' P.

३ 'प्रदुष्तारयंत(ति ?)' B.

<sup>8 &#</sup>x27;चकास्यं (स्य ?)स्योपरि ' B.

पू 'केवल(लं ?) देवः ' B.

यत एवाच कछाण्ययमन्दिरमादधे। श्रीवातु वास्त्रो मन्त्री प्रसम्बन्धारितभयद्दत् ।। ८ ॥ जिनेन्द्रविम्पूर्णेन्द्रमण्डपस्था जना दह । श्री में में संच्वनं कर्त् मिन्द्रा इव चकामति ॥ १०॥ गभेन्द्रपद्नामास्य 'कुण्डं मण्डयते प्रिरः। सुधाविधेर्जनै: पूर्णं स्नानाईत्स्नपनचर्मेः॥ ११॥ श्चुज्जयावतारेऽच वस्तुपा लेन कारिते। ऋषभः पुराडरीकोऽष्टापदो नन्दीश्वरमाया ॥ १२॥ सिंह्याना हेमवर्षा सिङ्ग**बुंह**स्तान्विता । **कवाम्रबुम्बिस्त्याणिरचाम्बा सङ्**विष्नद्यत् ॥ १३॥ श्री**ने मि**पत्यदापूतमवले । सननामकम् । विलोकयन्तः ग्रिखरं यान्ति भयाः कृतार्थताम् ॥ १४॥ शाम्बी जाम्बवतीजातस्तुक्षे ग्रङ्गेऽस्य क्षाचाजः। प्रदास्य महायुक्तस्तेपाते दुस्तपं तपः ॥१५॥ नानाविधौषधिगणा जाञ्चलनयव राचिष्। किंच **घएटश्चरच्छचिश्चाः** शासन उद्यकैः॥१६॥ सइसासवणं लक्षारामोऽन्येऽपि वनवजाः । मयूरकोकिनासङ्गीसङ्गीति<sup>8</sup>सुभगा **८४** ॥ १०॥ न स दृचो न सा वल्लीन तत्पुर्यान तत्पालाम् । ने च्या तेऽचा भियुक्तैर्यदित्य तिच्च विदः ॥ १ ८॥

१ 'मथक्रत' A. २ 'जुंडुं(डं?)' A. १ 'संक्रीत' P. T. 8 'संगीत' A., 'सङ्गीत' P.

राजीमती ग्रहागर्भ केर्न नामाच वन्द्यते।
रश्नेमिर्ययोक्तार्गासकार्गमवतारितः ॥१८॥
पूजीस्वपनदानानि तपश्चाच क्वतानि वै।
ग्रंपद्यन्ते मोचसीख्यहेतवो भयजक्तिनाम्॥२०॥
१दिग्भमादंपि योचादी(द्री?) काष्यमार्गेऽपि संचरन्।
मोऽपि पश्चित चैत्यस्था १जिनार्चाः। स्पतार्चिताः॥२१॥
१क्वास्थीरागतरंत्नेन क्रूप्माग्रद्धादेशतोऽच च।
लेष्यविम्वास्यदे न्यसा श्रीनेभेर्मूर्त्तरास्थनी ॥२२॥
नदीनिर्भ्यरसुण्डानां खनीनां वीक्षामपि।
विद्रांतरोत्वच संख्यां संख्यावानपि कः खनु॥२३॥
श्रासेचनकद्धपाय महातीर्थार्थः ताथिने।
चैत्यान्नंकत्रशोर्थाय नमः श्रीरेवताद्रये॥१४॥
स्रतो मयेति स्रीन्द्रवर्णिताव्जिनप्रभ[ः?]।
गिरिनार्स्वारहेमसिद्धिभूमिर्ग्देऽस्त वः॥२५॥

इति श्री**उज्ञयन्त**स्तवः । ॥ ग्रंथाग्रं २५॥

१ 'यथोन्मार्गा[त्?] सन्मार्गमवतारि - :'॥' B.

र 'दिग्मुमाव(द ? )पि ' B.

३ 'जिनार्चाः' A., 'जिनार्चा[ः]' B. ४ 'काम्सीरगत' P.

ध 'श्रीनेमे मूर्ति (?)' A. ६ 'तमास्थाय' B. T.

त्रत्थि सुरट्ठाविषण उज्जिती नाम पव्यत्री रक्षी । तिसाइरे<sup>१</sup>, त्राहिंदं भत्तीएं नमह नेमिजिएं ॥ र ॥ **श्रंबार्श्रं**९ च देविं च्वणचणगंधधूवदीवेचिं। रैपूद्रयक्रयंष्प[णा?]माता जोत्रह जेण त्रत्यत्यौ॥२॥ <sup>४</sup>गिरिसिहरकुहरकुंदरनिष्ट्मरणकवाडविश्रडकूवेहि । जोएइ खुत्तवायं जह भिषयं पुव्यसूरी हिं॥ ३॥ कंद्ष्यद्ष्यकष्णकुगद्रविद्वणनेमिनाइसः। निव्वाग्रसिना नामेण त्रत्य भुवणंमि विक्वाया॥ ४॥ तस्स य उत्तरपासे दसधणुहेहिं श्रहोसुहं विवरम्। दारंभि तस्म सिङ्गं श्रवयाणे धणुइ चत्तारि ॥ ५ ॥ तस्य प(य?) सुमुत्तगंधी त्रत्यि रसी पत्तमएण मयतंबं। विंधेवि कुण्इ तारं समिकुंदय (स?) मुज्ज सं सहसा॥ ६॥ पुव्वदिमाए धणुइंतरेसु तस्त्रेव ऋत्यि जा गवर्र । पाहाणमया दाहिणदिसागए बारसधणूहिं॥ ७॥ दिसाद त्र तत्थ पथडो हिंगुलवसो त्र दिव्वपवररसो। विंधेद सव्वलेष्टि फरिसेणं प्रिग्गिसंगेणं॥ ८॥

१ 'तस्सिंहरें' A., 'तस्सिंहरिं' B.

र 'अंबाइअ' A., 'अंबाइअं ' R. T.

३ 'पूइस्थकणं' A., 'पूझ्स्थकय' B.

<sup>8 &</sup>quot; (ग्रिसिक्सं ' A. ५ 'कुंदर ' B. P. T.

**ए जिते** त्रत्यि नई विद्युला नामेण पव्यई पास्तिग<sup>र</sup>। दावेद त्रंगुसीए फरिसरसो पव्यद्भेदारं ॥ ८॥ सक्कावयार उज्जितगिरिवरे तस्त उत्तरे पासे। नो ाणपं तित्राए पारेवयविषया पुढवी ॥१०॥ पंचगव्येण बद्धा पिंडी धमित्रा करेर वरतारं। फेडर दरिइवाहिं छत्तारद दुक्खकंतारं॥११॥ सिंहरे विसालसिंगे दीसंते पायकुट्टिमा जत्य। तसामने सिइरे कव्वडइढ पामहो तारं॥१२॥ <sup>१</sup>उर्जि**तरेवय**वणे तत्थ **य सुद्दार्**वानरो त्रत्थि। मो बामक एकि सो अग्वाडद् विवर्वरदारं॥ १३॥ इत्यसएण पविद्वो दिक्खद सोवसवसिन्ना स्क्खा । नौलर्सेण सवंता सहस्तवेही रसो वन्षा १४॥ तं गहिकाण निश्चलो हणवंतं किवद् वामपाएण। मो ढकार वरदारं जेण न जाणर जणी कोवि॥१५॥ **उज्जिंतिसदर** उवरिं को इंडिइरं ध्रु नाम विक्खायं। **त्र**वरेण तस्त य सिंखा तदुभयपासे सुक्तमं(२) तु॥ १६॥ तं श्रयसितिस्रमीसं थंभद् पिडवायवंगिश्रं वंगं। दोगचवाहिहरणं परितुट्टा **श्रंविद्या** जस्म ॥ १०॥ वेगवर् नाम नई मणमिखवणा य तत्य पाहाणा। तो पिंडिधिमित्रसंते समसुद्धे होद वरतारं॥१८॥

**ेड ज़िंते नागसिला** तस्र श्रहो कणवविष्त्रा पुढवी। बोक डयसुत्तरिंडी खदरंगारे भवे हेमं॥१८॥ माणसिलाकयपुढवी पिंडीबद्धा य पंचगळेण। इंडपाए वसद रमो सहसावेही हवद हेमं ॥ १०॥ र्गिरिवरमासन्नठित्रं त्राणीत्रं तिस्तविसार्गं नाम। सिलंबद्धगाढपीडे बेलक्डातत्य दस्माणं॥ २२॥ से गा नामेण नई सवस्तित्यं मि लड्ड श्रपहाणा । पिडवाएण य <sup>२</sup>म(सु?) व्यं करिंति हेमंन संदेही॥ २२ ॥ विस्कृक्ख्यंमि नयरे मउहहरं श्रत्थ सेलगं दिव्यं। तस्य मन्द्रांमि ठिश्रो गणवद्रसकुंडश्रे। उवरि १२३॥ जनवासी कयपृत्रो ग्रावदृत्रो विज्ञिण पवर्रसो। षामासेवी(?) श्रत्थि श्र घंभद वंग न मंदेही ॥ २४॥ सहसासवं ति तित्यं करंजक्क्षेण मणहरं मसं। तत्य य तुर्यायारा पाहाणा तेमि दो भाया॥२५॥ इको पारयभात्रो पिट्टो सु(सु?) त्तेण त्रंधमुमाए। धिस्मि(मि?) श्रो करेद्र तारं "उत्तारद दुक्तकंतारं॥ २६॥ अवसे श्रिण िषदरिमला श्रवरेणं तत्य वररसो सवदः। सुत्रपक्छमरिसवस्रो करेट्स सुव्वं वरं हेमं॥ २०॥

१ 'उब्बंते ' P. २ 'सुब्बं ' B. P. T.

गिरिपज्जान्त्वयारे श्रंबिश्वश्रासमप्यं च नामेण। तत्यु वि पीत्रा पुडवी डिमवाए हो द वरहे मं ॥ २ ८ ॥ नाणिसिला उज्जिते तसा च मूलंगि महित्रा पीत्रा। साधामित्रलेवेणं कायासुकं कुणद् हेमं॥२८॥ उजिंतपढमसिररे त्राहरियं दाहिलेल प्रवयरियं। ति खि धणूमयमित्ते पुदुकार्गं विकं नाम ॥ ३०॥ उम्घाडिएं विसं दिक्खिजण निष्णेण तत्य गंतव्यं। ंदं डंतराणि बारम दिव्यरमो अंबुफ समिसो॥३१॥ जडघोलित्रंमि भंडे यहसाभाएण विंधए तारम्। हेमं करद श्रवसां हर्टतं संदरं सहसा॥ ३२॥ को हंडिभवणपुळेण उत्तरे जाव तावमा भूमी। दौसद म तत्य पिडमा सेक्समया वासुदेवसा॥ ३३॥ तस्मुत्तरेण दीषद इत्येस त्र दसस पव्दर पिडमा। अवराष्ट्रसुहर(?) त्रंगुट्टित्राद सा दावए विवरम् ॥ ३ ४ ॥ नवधणुष्ठाद पविद्वो दिक्खद कूडादं दाष्ट्रिणुत्तरश्रो। हरिश्रालक्षक्ववसो सहस्तवेही रसो नूसं॥ ३५॥ उज्जिते नागसिला विक्वाया तत्य त्रत्य पादाणं। ताणं उत्तरपासे दाहिणय श्रहोसुहो विवरो ॥ ३६॥ तस्य य दाहिणभाए दसधणुभ्रमीद हिंगुलयवाो । श्रत्थि रसो संयवेषी विंधदू सुद्धं न संदेषो ॥ ३०॥ उसइरिसइ। दक्रुडे पादाणा ताण. यंगमी त्रत्य। गचवर सिंडा कि सा मन्द्री फरिसेस ते वेही ॥ ३ ८ ॥

जिल्मवणदा क्लिलं नर्स् धणुहे हिं सूमिज नुत्र यरौ।
तिरिमणुत्रस्ति विद्वा पिडवाए 'तंबए हेमं॥ ३८॥
तेगवर्द्द नाम नर्स्त मणिस नवस्त य तत्य पाहाणा।
सुनस्त पंचवे हं रवंति धिमित्रा तत्रं मिग्यं॥ ४०॥
दय उज्जयन्त कप्पं श्रविश्रपं को करेद्र विष्यक्षेत्रो।
भैकी हं डिकयपणामो सो पावद द किस्त्रं मुक्छं॥ ४१॥

॥ श्री**उज्ञयन्त**महातीर्थकन्यः समाप्तः॥

१ 'तंत्र(ब ? )ए ' B. २ 'कोह्रिंडि ' B.

पिक्सिदिसाए सुरद्वाविश्वए रेवयपव्ययराथ[सदरे सिरि-नेमिनाइसा भवणं उत्तुक्षस्वरं श्रव्हरः। तृत्य किर पुन्नि भयवत्रो 'नेमिनाइसः खिष्पमरः पडिमा त्रासि। त्रवयां उत्तरदिसाविश्वसण्कारहीर देसाको ैब्राजियरयामामां लो दिल बंधवा संघा हिनदे हो ऊण गिरिनार मागया। ते हिं रहमें-वसात्रो घणघुमिणरसमंपूरित्रकलसेहिं ण्डवणं कयं। गलित्रा लैवमर्र मिरि**नेमिनाइ**पडिमा। तन्नो न्नार्रव त्राणाणं मोश्रंते हिं ते हिं श्राहारो पचक्खाश्रो। दक्कवीम खववामा एंतरं सयमागया भगवर अंबिश्रा देवी । षट्ठाविश्रो संघवर । तेल य ऐविं दट्टूण जयजयसदो कन्नो। तन्नो भणित्रं देवीए, इसं बिंबं रेगिएइसु परं पच्छा न पिच्छित्रव्यं । तन्त्रो **म्राजिम्र**-मंघा हिवद् णा एगतंतु कड़ियं रयणमयं मिरिने मि बिंबं कंचण-बसाएए नीम्नं। पढमभवएसा देइसीए मारोवित्ता मद-हरिसभरनिकारेणं संघवद्रणा पष्काभागो दिहो। ठित्रं तत्थेव बिंबं निचलं। देवीए कुसुमवुही कथा। जयजयसदो प्र कश्रो। एयं च विंवं वद्गसाहपुत्रिमाए श्रहणवकारिश्रभवणे

१ 'खजिखरयणनामीणों ' A. २ 'जिन्ह' B.

३ 'पिच्छियब्बं' B. ४ 'कड्डिखं' A.P.T.

प्र च्यच 'तच्यो भिशाच्यं दे इति केषुचित् प्रस्तकेष्वधिकः पाठः।

A.B.P.T. प्रस्तकेषु तु नास्त्येव । च्यनुप्युक्तच्येष पाठः।

६ 'प्रस्थिमांग्' B.

पिक्सिदिसासुके ठिवित्रं संघवदंणा। ऋवणाद्रमह्मसर्व काउं श्रीजिश्री, सबंधवी निश्चदेसं पत्ती। कलिकाले 'कल्स वित्तं जणं जाणिजण झलहलन्तमणिमयविवसा नंती अंबिशादेवीए कार्रमां। पुष्टि गुज्जरधराए जयसिंहदेवेणं संगार-रायं हणित्ता सज्जागी दंडाहिवी ठाविश्रो । तेण श्र श्रहिणवं नेमिजिणिंदभवणं एगारमध्यपंचांसीए (१९८५ वि. सं.) (1128 A.D.) विकासरायवच्छरे काराविश्रं। सास्तवदेसस्इ-मंडणेणं माइभावहेणं मोवणं श्रामलसारं कारित्रं। १ चोज्कः-पक्किसिरिकुमार पाल्व<sup>४</sup>नरिंद<sup>५</sup>संठविश्रसोर दुदंडाहिवेण सिरि-सिरिमा खकु बुन्न वेण वारममयवी चे (१२२० वि. मं.) (1163 A.D.) विकाससंवक्करे पज्जा काराविश्वा तथावणाधवलेण त्रंतराले पवा भरावित्रा। पद्माए चडंतेहिं जणेहिं दाहिण-स्वक्वारामी दौषर । श्रग्राहिस्नवाडपद्वणे य पोरवाडकु जमंडणा श्वासरायकुमरदेवितणवा गुज्जरधरा-<sup>° हिवद्विरि**वीर धवल**रक्षधुरंधरा वत्युपा**ल तेजपाल**नाम</sup> धिष्का दो भाषरो मंतिवरा **अ**त्या। तत्य तेजपास-मंतिणा गिरिनार्तखे निश्रनामंतिशं तेजलपुरं पवरगढ-मढपवामंदिरत्रारामरसं निमावित्रं। तत्य य जणयनामंकित्रं

१ 'कलुसं(स ? ) चित्तं ' B. र 'वेवेगा ' B. T.

३ 'कलुक्त (चालुक्त ?)' A., 'चालुक्त' B. T.

<sup>&#</sup>x27;ध 'क्रुमरपाल' B. ५ 'संट्र (ठ?) विश्व ' A. B.

६ 'कुलब्भवेगा' A. B. ७ 'गुज्जराहिव' B. T.

श्रासर्थिवहारु ति पासनाहभवणं कारावित्रं। जणणीना-मेणं च कुमरसरुत्ति सरोवरं निमा(मा?)विश्रं । तेजसपुः सा पुंचिदमाए उगामे गागढं नाम द्रगां जुगाइमाहणसुहितिण-मंदिररेहिसं विष्वतः। तस् य तिसि नामधिष्वादं पसिद्धादं। तं जहां। उग्गमेणगढं ति वा खगारगढं ति वा जुसादुग्गोर ति वा। गढसा बाहि दाहिणदिसाए च उरिश्चा-·वेर्नुसङ्ग्रेशेवरिश्रापसुवाख्यादहाणादं चिहंति। अत्तर-दिमाए विमाक्षयंभमाकामोहिन्नो दमदमार मंडवो गिरिद्वारे य पंचमो हरी दामोत्रारी सुवस्रिहानईपारे वहद। कालमेहममीवे चिराणुवत्ता मंघसा बोलावित्रा तेजपाल-मंतिणा मिल्हावित्रा कमेण उज्जयंतरेले। वत्युपासमंतिणा सित्त्र्ज्ञःवयार भवणं श्रद्वावयसंमे श्रमंडवो कार्वाडु जक्ख-मरुट्देविपामाया य काराविश्वा । तेजावास्त्रमंतिणा कल्लाणत्त-यचेरत्रं कारित्रं। इंदमंडवी त्र देपालमंतिणा षद्धरावित्रो। **ग्रावगा**गयपयसुद्दात्रकं कित्रं ैग्रदंदपयकुंडं ऋष्क्रः। तत्य श्रंगं पक्खा कित्ता द्क्खाण अनंजिनं व्हित जत्तागयले श्रा। छ्त-सिसाकडणीए सहस्संदवसारामी। जत्य भगवन्नी जायव-कुकपद्देवस्य सिवास्म्हविज्यनंदणस्य दिक्खानाणनिव्याण-कसाणवारं संजावारं। गिरिभिट्टरे चिल्ता ऋंबिश्चादेवीए

१ 'निम्मविखं ' A., 'निम्माविखं ' B. T. .

र 'नासादुमां तिवा' B. १ 'मइंद' P.

भवणं दौषद । , तत्तो श्राव छो श्राप् (संघरं। तत्य ठिए चिं किर द्यद्यात्रो, नेमियामी रत्रवलाद्ज्जदत्ति। तत्रो पढमसिइरे संबक्तमारी बीत्रमिहरे १० ज्ञानी(सो)। इत्य पर्वण ठाणे ठाणे नेरएसु र्यणसुवस्मयिजणविवारं निचन्दविश्रसिशार दीर्वति। 'सुवसमेयणी च 'त्रणेगधाउरसभेदणी दिष्पती दीसर्<sup>६</sup>। रक्तिं च °दीवड व्वं प्यक्तसंतीको स्रोसष्टीको श्रवलोद्दक्तंति। नाणाविद्द<sup>र</sup>तस्वरविद्वरचपुष्प<sup>१</sup> भसादं पए पर् खनलकांति। त्रणवरयपद्मरंतिनिन्द्यरणाणं खलहल।रावयमत्तको-यसभमरद्भंकारा य सुव्वंति ति।

> उज्जयंतमहातित्यकप्यसेमस्त्रो इसो। <sup>११</sup>जि**गण्यह**मुणिंदेहिं निहित्रोऽत्य<sup>१२</sup> जहासुत्रं ॥ १ ॥

> > ॥ श्री**रवतककल्पः १३ म**माप्तः॥ ॥ गं० १६१ ऋचर २०॥

१ 'लोक्सग्रं' P.

इ 'पच्चसो' B. T. 8 'सवझ' B.

२ 'खवलोइज्जन्ति ' B.

भू 'बर्गोगधाका' B. ई 'सदीई (दीसइ?)' B.

<sup>.</sup>७ 'दीक्यो लं' B. arphi 'पळालंतीच्योसहीय्यो' B.

६ 'तर्बिह्रहरू ' B. १० 'पुष्पः (एफ)' B.

<sup>·</sup> ११ 'जिग्राप[इ]' B. ' १२ 'ल(लि?) इंब्रोर्स्य ' B.

<sup>्</sup>**१६,'श्री**रैवतक्कल्य[ः]' B.

सुर्श्रसुर्खयर्किस्ररजोद्देगरविसरमञ्जयराकित्रं । तिष्ठत्रणक्रमसागेहं नमामि जिणचसणनीरहहं ॥ १ ॥ जं पुव्वसुणिगणेणं त्रविश्रणाणणकणमञ्ज्ञीम । सुरनरप्रिपञ्जमहित्रं विहित्रं सिरिपास्तिणचरित्रं ॥ २॥. मंकि(खि?)त्तमस्यनिक्वित्तचित्तवित्तीणधिमात्रजणाण । तीयकए तं कृष्यं भणामि प्रामस्य लेयेण ॥ ३॥ भवभमणभेयणत्यं भवित्रा भवद्क्तुभारभरित्रंगा। एवं समासत्रो पुण पभणिक्तंतं र मए सुणह ॥ 8 ॥ विजया जया य कमठो प उमावद्यासजक्खवदृरुष्टा । धर्गो विज्ञादेवी मोलम ऽिष्टायमा जसा॥ ५ ॥ पडिसुप्पत्तिनियाणं कप्ये कलित्रं पि नेइ संकलित्रं। एयस्। गौरवभया पढिस्टिन इड को दमं पच्छा ॥ ६॥ श्रह जसादिनुसुत्रमाणं करेद तार्यविमाणसंखं जो। पास्जिणपडिममिसमं कहिलं न वि पारए सोऽवि॥ ७॥ एमा पुराणपृडिमा ऋणेगठाणेसु मंठवेऊणं। खयरसुरनरवरे हिं महित्रा <sup>४</sup> उवसर्गमसण्टां ॥ ८॥ त्र वि क जलमण्यनिश्वलभावकए पाससामिपिशमाए। द्द्रिकथमहिमं कित्तिभ<sup>र</sup>मेयार ता वुच्छं॥ ८॥

१ 'कलियं' B. २ 'मई (हि?) बं' B. ३ '[प] भिषाञ्चंतं' B. ४ 'ब्यो (उं?) वसमा' B. ६ 'कित्तिय' B.

सरमसरवंदिमपण मिरिम् गिसु व्वयदिणे बरे दत्य भार्ष्यरंमि भविष्णकमनादं १ बोह्यंतंमि ॥ १०॥ चंपाद पुरवरीए एका किरिपासमामिको पडिमा। रयणायद्रीवकठे जोईमरवित्रभा त्रामि ॥ ११ ॥ सकसा कतित्रभवे मयसंखाभिगाहा गया मिद्धिं। एश्राए ज्ञालाश्रो वयगहणाएंतरं तदया ॥ । १ ॥ सो इसावामवी तं पडिमामाइप्पमोहिणा सुणिछं। श्रंचद तत्थेव ठित्रं महाविभ्रदेद दिव्याए ॥ १३ ॥ एवं वसद कालो कयवय<sup>र</sup>वासे हिं रामवणवामो । राष्ट्रवपदावदंसणहेलं लोशाण हरिवयणा॥ 18॥ रयणजिब्धयरसंज्ञासरज्ञलेणं च ट्रागारसोर । मतुरयरहो त्र पंडिमा दिकेमा रामभद्दसः ॥ १५॥ स(म?)गमाने नवदिश्रहे<sup>ष</sup> वितेष्ठद्विश्रोवणौयकुसुनेष्ठिं। भक्तिभरनिकारेणं महित्रा रहपुंगवेण तहा ॥ १६॥ रामसा प्रवत्नकम्यमलघिष्ठां च वसणमोद्रखं। नाकण सुरा भुक्तो तं पडिभं निंति तं ठाणं॥ १०॥ पूत्रद पुणोऽवि सङ्घो पिकट्टभनीद दिव्यभोएहिं। एवं जा<sup>ध्</sup>संपुद्धा एगारमवामक्षवद्धाय॥ १८८॥

१ 'वो (वो ?) इयं ' B.

र 'कयवयवासे (सवोतं पहिमा माइप्यमोहिका?) हिं ' B.

<sup>🍇 &#</sup>x27;दंचड (५ दंड?) गारखें ' B.

s. 'नवदियक्ते' B. . ५ 'संप्रसा' B. P. T.

तेणं कालेणं जड वंचे बल एवक ग्रहिण नाष्ट्रा। श्रवद्रमा संपत्ता ज्ञाणमह केसवी रक्जं ॥ १८ ॥ क्षा **चरामंध**सा विगाहे नित्रदस्रोवसगोसु । युद्धो नेमी भयवं पश्चहविषामणोवायम् ॥ २०॥ तसो बाइसइ पह पुरिसत्तम मञ्ज्ञ सिद्धिगमणाश्रो। ·सगसय<sup>र</sup>पसासाहिज(त्र ?)तेमीसहमेहिं वरिसाण ॥ २१ ॥ 'शेही पासी अरिहा विविहाहिट्टायगेहिं नयचलणो । जसादान्दवणजला सित्ते लोए समद श्रमिवं ॥ २०॥ सामी मंपर कत्यवि तसा जिणिदसा चिट्टए पडिमा । दुत्र चक्कधरेण्चे तिमंदमित्रं कहद नाहो ॥ २३॥ दश्र जिएजएइएएएं श्रष्ठ सो सुणिउं मणोगयं भावं। मायिक्तिमारं हिमहित्रं रहमेयं पिडममप्पेहिरे॥ २४॥ <sup>ध</sup>मुदत्रो सुररिख" पडिमं एहावद् घणमारघणघणरसेहिं। पूर्त्र परिमलवहलामलचंदणचारतुसुमेहिं॥ २५॥ पक्कागवगरदिसं सिनं सिंचेर मामिस लिलेणं। जंतुवसम्गा<sup>६</sup> विखयं विखयं जह जोगिचित्तारं॥ २६॥ <sup>9</sup>व ऋदु इव इलं नि इलं पत्ते पञ्च द्व<sup>द्व</sup>चक्कव हिंमि । जात्रो जयजयरात्रो जायवनिवनिविडभडिसि ॥ १०॥

१ 'जबो (उ?)' B.

२ 'सगपग्न' B. 🌲

३ 'सप्पेइ' B.

<sup>8 &#</sup>x27;सङ्ग्रो' B.

धू 'सुरिखो (उ?)' B. .

६ 'वसग्गावितावं' P.

**৩ 'ৰক্ত**ক্ক' B.

प्रचंह '•(द्ध ?) B.

तत्येव विजयठाणे निमाविश्रमस्णिवं जिणाएसा । <sup>९</sup>संखउर्नयरजुत्तं <sup>९</sup>ठविजणं पासपक्रविवं ॥ २ ८ ॥ पिंसिमिमं संगिष्टित्र नित्रनत्रस्यागयस्य क्षारुस्य । भूवेहिं<sup>र</sup> वासुदेवनाणाभिषेजमवो विहिन्नो ॥ २८ ॥ क्रशंहनरिंदेण तथी मणिकंचणरयणरदश्रपाधाए । <sup>8</sup>सत्त्रयवाससमार् संठावित्र प्रत्रा पंडिमा ॥ ३०॥ जाए भजायवजाईपसए देवाश्रो(छ?) दार्वद्दाहे । सामिपहावा देवासयंमि न फ्र पावगो समारे॥ ३१॥ यद्धिं पुरीदे तदया जलनिहिला हदरमंदिरसमेत्रो । को जलहरी करे हिं नाहो नीरंतरे नी श्रो ॥ ३२॥ तक्वयनागिंदेणं कर्या रमणत्यसुरगरमणी हिं। तत्थागएण दिद्वा पक्षपंडिमा पावनिद्वाणी ॥ ३३॥ ' पस्रमणेण तत्ती नायवह्नविश्विमहकश्रहः। मस्या महेण महिन्ना जाविसवाईवासमहसाइं<sup>०</sup>॥ ३ ॥॥ वहरा वरहरिभवद्दे तथवसरे साथरं पन्नोत्रंती । तव्खयपूर्वकांत पासद तिङक्षपकः पासं॥३५॥ एसो सो गोसामी जो सुरनाईण पूरचो पुर्वि । इणिइं मन्द्रिति जुन्नद सहायणं सामिचसणाणं॥ २ ६॥

र्'संखब्यों (ज ?) र' B. र 'ठिवऊण' B.

३ 'भूवेडिं (डिं?)' B. ४ 'सत्त[य ?] वाससयाई' B.

५ 'ज़ार जावसा' B. € 'तहसा' A. B.

<sup>» &#</sup>x27;स्इम्साइं' A.

र 'पूइकातं' A.

चितित्रमत्यमहीणं पत्थित्र सेवद्र जिणेसमण्वर्यं। जा <sup>९</sup>च उवच्छर सहसा ठिमा य मह तेण ममएणं॥ २०॥ र्षिरिवड्माणजनए तिलए कोशसा भरह वित्तंमि। श्रविरखगोपूरेणं सिंचिते मब्बससादं॥ ३८॥ कंतिक सांकस्मीकयसुरपुरपड मार कंतिनयरीए। व्रमद सुरमत्यवाही धारीसर्गे मत्यवाङ ति॥३८॥ करे प्रकथा मंहिको विधिगात्रो जाणवत्तजताए । रंजिन्त्रवयनुनो सिंहसदौवंमि संवत्तो ॥ ४० ॥ तत्य विढिपित्र पणगणमागच्छंतस्य तस्य वेगेण। पवृष्टणयंभी सहसा जामी जनरासिमञ्ज्ञांसि॥ ४ ।॥ विमणमणो जा चिंतद पयडीहोऊण सामणसुरौ ता। पउमावर् पयंपर मा बीहस वच्छ! सुण वयणं॥ ४२॥ वर्णविणिमित्रमहिमो महिमोहमर"हमह्णो भइ!। दह नौरतसे चिट्टद पासि जिलो नयसु संठाणं॥ ४३॥ देवि! "कदं मह सत्ती जिणेसगहणे समुद्दजलमूका (। एवं धणेण कहिए तो भाषद सासणादिवी ॥ ४४ ॥ पविष मह पुट्टिसमो कडूस पडमामसुत्ततंद्विः। श्वारोवित्र पोत्रवरे सावय! वय नित्रपुरिं सुत्यो ॥ ४५ ॥

१ 'जाव ख वच्छर' P., 'जाचब्यो(ख?) वच्छर' B.

२ 'खित्तममि' A. ३, 'पडमाई(इ.?)' B.

<sup>8 &#</sup>x27;सरह्(हु?)' B. धू 'कह' A. B. ई 'जक्सूला' B.

काजण सव्यमेयं शोगत्तयमायगं गहेजण। मंजायहरिमपगरिमपुलद्रश्रगत्तो महामत्तो<sup>र</sup> ॥ ४ ६ ॥ खणंमित्रेण सठाणं समागत्रो परिमरे पडकुडी घो। रदमाविर्मं जाव ठिपो एद जणो समाहो ताव ॥ ४० ॥ गंधव्यगीदवाद्भरवेण सुद्वयनारिधवलेहिं। बहिरिश्रकतुहो नाहं दाणं दिंतो पवेमेद ॥ ४ ८ ॥ रययायलमञ्चायं पामायं कारिकण कंतीए। विणिवेभित्र भुवणगृहं निसं पूएद भत्तीए॥ ४८॥ कासंतरमावसे धणेसरे पजरनायरवरे हिं। वाससहस्रो पद्भणो पूर्व्यातस्य वक्तते॥ ५०॥ देवाहिदेवसुत्तिं परिश्वररहिश्चं तथा य कंतीए। मेलिश्ररसस्स यंभणनिमित्तमागासमग्रोण॥५१॥ किष्मकलाकाल त्रया लिल्यगणहरीवएसाभी। नागज्ज्या जोरंदो त्राणेही त्रप्यणो ठाणे॥ ५२॥ जोदणि गए कयत्ये नत्यं सुत्तूण नाडमङ्तीए। र्षणंभात्रो होही शंभण्यं नाम तित्यंति॥ ५३॥ ष्ठिञ्जवंसयासंतरहित्रो सुरहिसीरण्हवित्रंगो। त्राकंठखिर निमगो जलेल प्रज्ञाह (क्व ?) कि कचनामी ॥५ ४॥

१ 'सव्यमेखं' B. २ ंम हासुत्ती' B. इ 'परिसरि' B. ४ 'मावयो(से)' B. ५ 'जवसुत्ति' B. T.

श्रविसार तयवत्थो जिणनाची पणस्थारं वरिसाणं। तयणु धरिणिदनिष्मि<sup>र</sup>त्रमिक्तिज्ञो विंदत्रसुरमारो ॥ ५ ५ ॥ सिरिश्वभयदेवस्री दूरीकयदुविश्वरोगमंघात्रो। पयडं तित्यं काही ऋहीणमाहप्पदिप्यंतम्॥ ५६॥ कंतीपुरींद्र भयवं पुणी गमिस्तद तन्नो न जनहिंसि। बक्ठविष्ठनथरे , सत्रगडुवर <sup>५</sup>महिमाद दिप्पंतो ॥ ५०॥ श्रंह कोऽतीत्राणागयपिषमाढाणाण माहणममत्यो। जदविक सोसहसम्हो इविका रसणास्यमहस्यो ॥ ५ ८॥ पावाचंपहावयरेवयसंमेश्रविमस्तमे लेसु । कासौनासिगमिहिलार्गय<sup>९</sup>गिहिष्पमुहतित्येसु॥ ५८ ॥ जनारपूत्रपेषं दाषेषं जं फलं हवर जीवो। तं पासपिडिमदंमणिमित्तेषं पावए दत्य॥६०॥ मासक्खमणसा फलं वंदणबृद्धीद पासमामिसा। क्या<sup>8</sup> सिम्नस् पावद नयणपह्नयाद पिडमाए॥ ६ १ ॥ निरवचो बक्षतणचो धणहीणो धणयसंनिहो होदू। दोहगगोऽवि इ सुहन्रो पद्मदिहीए जलो दिहो । ६ २ ॥ सुक्वतं कुकलतं कुजादजयो कुरूवदौणतं। **चनभवे पुरिमाणं न ऋंति पऋ**पडिमपणयाणं ॥ ६३॥

१ 'निमिच ' A.

<sup>·</sup> २ 'व २(र?) महिसाए(?) ' T. P., 'वखगड्नमहिमाई ' B.

र 'रायगिष्ट' B. 8 'इसा( मना ?) सि ' A. B.

u 'तु जियासं' P.

श्रव श्वितित्य जरिताक ए भमद कहित मो श्विशो खोशो।
ते हिं तोऽणंतगुणं फलमियंते श्विणे पासे ॥ ६४॥
एगेणित कुंसुनेण जो पिडम महिति तिव्यभावो सो।
भूवा श्विम खिलश्रवरणो चक्का धि(हि?) वो होई र

ने मृहिवहं पूत्रं जुणित पिडमार प्रमभत्तीए।
तेषिं देविंदार्षपे श्वाहं करपंकयत्यारं॥ ६ ६॥
जो वरिकरीडकुंडकके जरा १९६ णि कुण्य देवसा।
तिष्ठभणमञ्जे हो जल मे स्रष्ठं सहर मिवसुक्वं॥ ६०॥
तिष्ठभणमञ्जे हो जल मे स्रष्ठं सहर मिवसुक्वं॥ ६०॥
तिष्ठभणचूडारयणं जणनयणामय १९म लागिगा एसा।
नेहिं न दिहा पिडमा निरत्ययं ताण मणुभत्तं॥ ६ ६॥
सिरिमंघदा १३दास(ण?) सुणिणा १४ स्टक्कम्पो निस्मित्रो म्र

गुरुकणा<sup>९५</sup> त्रो त्र मया मं<sup>९६</sup> बंधलवे ससुद्धरित्रो ॥ ६८ ॥

१ 'बढ' P. २ 'तित्यज्ञत्ता' B. ३ 'ते चि(चिं?)' B. ५ 'मडलमब्योलिब' B. ६ 'मच्च्रे' A. B. ७ 'भुवालि' B. ५ 'चक्काचिवो' A. B. P. T. ६ 'च्येड 'A. B. १० 'क्याइ' B. १२ 'क्उण(?) राईणि' B. १२ 'मयसिलागा एसा' B. १३ 'संघदाय' T. B. १८ 'संवं(वं?) घ' B.

जो पढद सुणद इंतंतर एयं कव्यं म कव्यवासीसु।
नाहो होऊण भवे सत्तमए पावए सिद्धि॥ ००॥
गिर्हेचेदश्चीम जो पुण पुत्ययसिष्ठिश्चं पि कव्यमेचेद ।
सो नार्यतिरिएसं निम्नमा नो जाद चिरवोही॥ ०१॥.
हरिजकहिंजसणगयगयचोरोरगगहिनवारियारिपेयाणं।
वेयाससादणीणं भयादं नासंति दिणिभण णो(णे?)॥ ०२॥
भव्याण पुत्रसोहं। पाणीमादस हिम्मयठाणंपि।
कव्यो कव्यत्वह दव विससंतो वंकिश्चं देख॥ ०३॥
जावद भेरपदेवो महिमसिम्मश्चो ससुद्द्रजसतिस्ने।
उच्छोत्रंतो चिट्ठद नरस्तितं ता जय ध्वार ) कव्यो ॥ ०४॥

दति श्रीपार्श्वनाष्ट्रस्य कल्पमंचेपः।

१ 'तिरिएसुरसुं ?' B. २ 'भगागे 'B. T., 'भिणागे 'P., ५ 'जावय' B. T. 8 'जयइ' B. T.

द्दवाहिचिद्धिर्यंगा श्रणमणगहणत्यमाहिवसमंद्या।

नवस्तत्रक्कु विनाहणाय भणिश्रा निसि सुरीए॥१॥

दा(दी?) विश्र हत्यश्रमत्ती नवगविवरणकहा चसुक्किरिशा।

यंभण्यपासवंदणजवरद्वारोगगविहिणो श्रा १॥

संभाणयाज च लिश्राज धवलक्कपुरा पुरं चरणचारी।

यंभण्पुर्मि पत्ता सेढीतडजरपन्तासवणे॥३॥

गोपयसरण् वलक्विश्र भवि जयितङ्गणयवद्भपचक्वे।

पासे पूरिश्र थवणा गोविश्रमकक्तिचित्तद्गा॥४॥

संधकराविश्र भवणे गथरोगा ठविश्र पासपङ्गपिस्मा।

सिरिश्रभयदेवस्री विजयंत नवग वित्तिकरा॥५॥

यन्नागीऽपि चतुःमहस्त्रग्रदो देवालये योऽर्चितः

सामौवासववासुदेववर्षोः स्वर्वार्द्धिमध्ये ततः । काम्यामिभ्य<sup>े</sup>धनेश्वरेण महता नागार्जुनेनार्श्वितः पायात् स्तमानके पुरे स भवतः श्रौपार्श्वनायो जिनः॥ ॥

11 41 800 -11

१ 'दौविख' B. P. T.

२ 'चितया धवल' P. , 'चितयाखो (उ?)  $^{*}B.$ 

३ 'ऋग (अन?) ऱ्या' B: 'कराविय' B.

पू 'ठविय' B. ६ ' नि ? वंगवित्तिकराः (रा ?)' B.

७ 'बन्धधनेश्वरेख' A.

च ्यं. ११ (१११).१ ' T., 'ग्रं. १११ ' B.

तिज्ञश्रापभाषु त्ति जए पथडं निमक्षण पास्तिगाचंदं। श्राह्मक्ताः ए कप्पं जहासुत्रं किंपि जंपेनि ॥१॥

रहेव • अंबुद्दोवे दीवे भारहे वासे मिक्सिमखंडे लुक्अंगलजणवए संखावई नाम नयरी रिद्धिमिद्धा ऊ १ त्या। तत्य भयवं
पाससामी क्र अमत्यविद्दारेणं विद्दारों का उसा गिर्धो। एव्यनिवद्धवेरेण कमता सुरेण • अविक्किन्नधारापवाएहिं वरिस्तों
अंबुद्दरों वि अविन्यों। तेण स्यले मिहमंडले एगवन विभेत्रेष्ठ्या भगवं तं चोहिणा आभोएकण पंचिमामाह ॰ णुज(क्न १) यकमद्धि आणावित्रकटुखोडी अंतरड इद्रांतसप्पभव उवयाद्रं सुमरंतेण धरिणिंदेण नागराएण अम्माहिमीहिं सह
आगंत्रण मिण्रयणचिंचर अं महस्तसंख पणा मंडल कृतं सामिणो
उवित्रं करेकण हिट्टे कुडलोक यभोगेण संगिण्डिय सो उव १० सम्मो निवारित्रो १९। तत्रो परं तीसे नयरीए अहिच्छ सिन्
नामं संजायं। तत्य पायारएहिं जहां जहां पुरुषो ठिश्रो
उरगक्ती धरणिंदो कुडिल गईए मण्डर तहां तहा दृद्द निवेसो

१ 'क्रता' B. २ 'काखो(उ?) स्तमो ' B.

इ 'कामंडासुरे [ ग्र ? ]' B. ४ 'विद्यो(उ ? ) विद्यो ' B.

पू 'एगं(ग?) [वं?] स्वीभूए' B.

६ 'भगवंत (तं?) को 'B. ७ 'साइगुक्तय' B. T.

<sup>= &#</sup>x27;ब्रो (ज?) वयारं' B. . ६ 'भोगेग्रां' P.

१० 'बा (ख?) वसमा 'B. ११ 'निवार (रि?) बा 'B.

कश्चो । श्रष्टा वि तंडेवं पाद्यार्यका<sup>र</sup> दीसर । सिरिपास-मामिणो चेदकं संघेण कारिकं। चेईयाको पुरुषदिसि चद-में इर्यमको द्गाणि कमढजल इहिन्सू श्रजल पुत्राणि मर्ते कुंडाणि च्डिंति। तम्बले सुविधिश्रकाणाश्री निंदूश्री थिरवच्छाश्री इवंति । तेषिं कुंडाणं भिंह<sup>र</sup>त्राए धाउवाद्द्रचा<sup>९</sup> धाउ<sup>ध</sup>िरिह्नं भणंति । पाडाणलडिसुद्दिशसुडा<sup>।</sup> सिद्धरसकूविया च दत्य दौसद । तत्य मिच्छ<sup>र</sup>रायस त्रणेगे त्रिगिदाणाई अम्बाडणीवक्कमा निष्कशी<sup>७</sup>-क्रमा। तौसे पुरीए श्रंतो बहिं पत्तेयं कूवाएं दी दिशाएं च सवायं सक्तं श्रव्हर । महरोदगाएं जत्तागयजण्णाएं पास्सामिचेर्रए च्वणं कुणंताणं प्रका वि कमडोखर्पवणदुद्दि एवं द्विगक्तिप्रविक्तुं १०-माइ दरिवेद । मूकचेद्र श्वात्रो नाइदूरे सिद्धाखरां मि पास-सामिणो धर सिंद्पलमावर सेविश्वसा चेरशं। पां<sup>११</sup>यारसमीवे सिरि**नेमि**सुत्तिसहित्रा बिद्धवृद्धकित्रा त्रंव<sup>१३</sup> बुंबिहत्या सिंह-वाइणा ऋंबादेवी चिट्टरः। समिकरनिसक्षमस्त्रिलपडिपुन्ना उत्तर [भिषाणा वावी। तत्य मञ्जूणे कए तम(स) हिषा १४ लेवे अ

१ 'पायार रथकी' B. २ 'लड्डि (ट्टि?) बाए' B. ३ 'घाब्यो (उ?) वाहब्या' B. ४ 'घाब्यो (उ?)' B.

प् 'तशासिंडरस' B. € 'निच्ছ' P.

<sup>🤏 &#</sup>x27;निष्या (ण्या ?) ली ' A. B. 💆 'जगागं ' B.

<sup>.&#</sup>x27;& 'दुहिंग' इति B. प्रस्तके नास्ति ।

१० 'विष्णुमाई (इ?)' B. ११ 'मूलवेईबाब्यो ' B.

<sup>.</sup>१२ 'पायार' 'A. १३ 'लुबांव (बांबलु ?)' B.

१8, मार् (हि?) बाल (ते?) वे A.

सुट्टीणं सुट्टरोगोवसमो इवर । धनंति कृवसा य पंजरवसाए
मिट्टियाए गुरूवएसा लंचणं उपंच्यर । बंभकुंड तडपरूढाए
मंडुसरंभीए दलचुसेण एगवसगोसीरेण समं पी०ण पसामेशंगंपसो नीरोगो किं करे (र ? )स्वरो य हो र । तत्य यं पाएणं
स्ववणेस सब्बमही रहाणं वं (च ? )दया स्वस्मस्मित । ताणि ताणि
य कच्याणि साहिति । तहा अयंती नागदमणी सहदेवीयेपराजिश्वास्तव्यणा तिवसी नउली सउली सप्पत्नी सुयसमिलामो हणी सामलीर विभक्ता निव्यती मोरसिहासस्माविसस्नापि भर्देशो महो महो यो दत्य वहंति । को दश्वाणि
य अपेगाणि हरिहर हरस्व गया चंदिया भवणवं भकुंडा देणि
तित्याणि । तहा एसा नयरी महातवस्मिस्म सुगिहीयनामधेश्वस्म
क्रास्ति । तहा एसा नयरी महातवस्मिस्म सुगिहीयनामधेश्वस्म
क्रास्ति । तहा एसा नयरी महातवस्मिस्म सुगिहीयनामधेश्वस्म
क्रास्ति सिणो असम्भामि ति । तप्पयपंक्रयपरागकणिनवाएण
पवित्तीकथाए य वत्यवस्म पास्त्रामिस्म भरणेणं शहिवाहिसप्पविसहरिकरिरण्यो रजक असण्यायदृदृगहमारिभ्रश्व पेश्वसाद्रिणपसुहरत्वह्वो वहवा न पहवंति भविश्वाणं ति ।

दत्र एस त्र्राष्ट्रिक्श्वाकणो उर्वविषत्रो समासेणं। सिरिजिस्स्पष्टस्री हिं पडमावर्ड (द?)धरणकमढिपत्रो॥१॥

> ॥ **श्रहिच्छ्ताक्ष**च्यः समाप्तः ॥ ॥ ग्रंथाग्रं ३ ६ <sup>५</sup> ॥

१ 'किं नरखरो' B. P. T. २ 'होबहोइ' B. ३ 'ह (हि?) रस' B. ४ 'मूबसाइसि' A. ५ '१०' P., '६॥ १६॥' B.

अर्हनी पृषिपत्याहं श्रीमद्माभेयने मिनी। महाद्रेर्बद्राख्यस्य कस्पं जन्यामि लेगतः ॥ १॥ देखाः श्रोमात्रत्यक्तिमादौ वक्त्ये यथाश्रृतम् । तदिधिष्ठा<sup>९</sup>नतो ह्योष प्रख्यातो भुवि पर्वतः ॥ २॥ श्रीरतमासनगरे राजासद्वत्रेष्टरः। मोऽनपत्यतया दूनः प्रैषोच्छाकुनिकान् व हिः ॥ ३ ॥ भिर[ः]स्थां काष्ठ<sup>३</sup>भारिष्यास्ते दुर्गां दुर्गतिस्त्रयाः। वीच्य व्यक्तिज्ञपन् राज्ञे भावस्थास्त्रपदे सुतः ॥ ४ ॥ राजादिष्टा सगर्भेव सा इन्तुं तस्ररेनिशि। गर्ने चिप्ता कायचिन्तायाजात्तसाद्विकिरैत् ॥ ५॥ सास्त सुनुं भवार्ता द्राक् च झाटान्तरे सुचत । गर्ते चानौय तद्त्रानभिजेकरघाति मा ॥ ६॥ पुर्खिरताभें स्तन्यं चापीपत्सच्यादये सृगी। प्रवृद्धेऽसिरंष्टद्भणाना<sup>8</sup>मसानस्माः पुरोऽन्यदा ॥ ७॥ म्रायाञ्चतुर्कां पादानामधो नूतननाणकम् । जातं श्रृता शिश्र(श्र) रूपं को के वात्ती वश्यान ॥ ८॥

१ 'तद्धिष्ठा (ष्ठा ?) न तो ' B.

र 'व (व ?) च्हिः ' B.

३ 'काष्ट ( छ ? ) भारिख्या ' B.,

<sup>8 &#</sup>x27;महालझाः ( खागाः ? )' B.

प्र वार्ता (र्ता ?)' B.

नव्यो नृपोऽभ्रत्कोऽपौति शुला प्रैषीत् (द्?) भट्टास्नृपः। <sup>र</sup>तद्वधायाय तं दृष्टा सायं ते पुरंगोपुरे ॥ ८ ॥ बाजक्त्याभियाऽसुञ्चन् गोयूयस्थाय(गः?)तः पचि । तत्त्रचैव स्थितं भाग्यादेकस्त्रचा पुरोऽभवत् ॥१०॥ तस्रेर्यं मह चतुत्र्यादान्तराले तं प्रिशुं न्यधात । तच्च्रला मन्त्रिबोधात्तं राजाऽमंसौरमं सुदा ॥ १९॥ ' श्रीपुञ्जाखः क्रमास्रोऽस्रत्(र्) सूपस्रस्याऽभवत् सुता । श्रीमाता क्ष्पसंपन्ना केवलं श्वगानना ॥ १२॥ तर्देराग्यासिर्विषया जातु जातिसारा पितुः। ुन्यवेदयत् प्राग्भवं स्वं यदाऽऽसं वानरी पुरा ॥ १३ ॥ <sup>४</sup> मंचरन्त्यर्बुदं(दे) प्राखिप्राखां तासुनि केनचित्। विद्वास्यय रुखं मे कुखेऽपन्नरोरधः ॥१४॥ तस्य कामिततीर्थस्य माहात्यान्न (सः?)तनुर्मम । मस्तकं तु तथैवास्ते <sup>७</sup>ऽद्याप्यतः कपिसुख्यहम् ॥१५॥ श्रीपुञ्जो प्रचेपयच्छीषं सुख्डे प्रेय निजासरान्। ततः मा नृमुखी अज्ञेऽतपस्यचार्बुष्ट्रे गिरौ ॥१६॥

१ 'पै (प्रे ?) घीत् (द ?)' B. २ 'तदा (द ?) घायाय ' B. 8 'श्रीमाना (ता ?)' B. ३ 'चस (सचं?)' A. पू 'संचरं[तौ]सर्बुद(दं?), ग्राखौ (खि?)' A. ६ 'चतनुमीम' B. ७ .'तथैवान्धे' B.

**८ 'श्रीपञ्ज(?)'** B. P. T.

योमगाम्युन्यदा योगौ दृद्दा तां रूपमोहितः। खादुन्तीर्याज्ञपत् प्रेम्णां मां कथं रुणुषे सभे !॥ १०॥ सावेत्य (सोचे[ऽ]त्य ?)गादाधयामी राचेसावदतः परम्। तामं पुडबता दर्वाक् कथा चिदिद्यया यदि ॥ १ ८ ॥ ग्रैलेऽच कुर्वे इद्याः पद्या दादग तर्हि मे.। वरः स्वा इति चेटैः स्वैर्दियाम्याचीकरत्व ताः ॥ १८ ॥ खग्रत्था<sup>र</sup> कुक्कुटरवे कतने कारिते तथा। निषिद्धोऽपि विवाहाय नास्थात्तत्वेतवं विदन्॥ २०॥ षरित्तीरेऽथ तं खस्ना क्षृप्तवीवाष्ट्रसंस्टतिम्<sup>8</sup>। सोचे चिश्रससुत्मृच्य विवोदं संनिधे हि से ॥ ११॥ तथा क्रलोपागतस्य पदयोविक्रतान् ग्रनः। नियोच्य सास्य शूलेन इदालेन वधं व्यधात्॥ २ १॥ दत्याजनाखण्डभीका जना नीता खराप सा। श्रीपुड्जोऽभिखरं तच <sup>प्</sup>तत्प्रामादमचौकरत्॥ २३॥ षप्सामान्तेऽर्बुद्राखोऽस्थाधोभागेऽद्रेश्वसत्यहिः । ततोऽद्रिकम्पसास्वेप्रासादाः शिखरं विना ॥ २ ४ ॥

१ 'सोचे[ऽ]त्वगादा-' B. P. T.

२ 'कतादु( द 🏞 ) वीक्' B.

३ 'प्रस्ताया (सप्राप्तया ?)' B.

४ 'संहतिं' B.

पू•'तस्र (स्रा ?) साद' B.

## स्रोकिकास्वाज्ञ:-

निद्वर्द्धन रत्यासीत् प्राक् ग्रेंकोऽयं सिमाद्रिजः ।

कालेगावुद्वागाधिष्ठा नात्त्वर्द्धद्धस्त् ॥ १५ ॥

वसन्ति दादग्र यामा श्रस्थोपरि धनोद्धराः ।

तपिस्विने गोगगिलिका राष्ट्रिकास सहस्त्रः ॥ १६ ॥

न स दको न सा वसी न तत् पुष्पं न तत् फल्कम् ।

न स कन्दो न सा खानिर्या नैवाच निरीद्धते ॥ १० ॥

प्रदीपवनाहोषध्यो जाञ्चलन्यच राषिषु ।

प्रभौषि रसाक्यानि वनानि दिविधान्यपि ॥ २० ॥

सक्दन्दो व्हलदक्को किस्ती रहु कुसुमास्तिता ।

पिपासुक्तृप्तानन्दाच भाति मन्दाकिनी धुनौ ॥ १८ ॥

सक्तासत्यस्य ग्रेखराष्ट्रनुङ्गानि सहस्त्रः ।

परिस्वलान्ति सूर्यस्य येषु रस्या श्रपि चष्यम् ॥ ३० ॥

चर्षासीवज्ञतेस्रभक्तन्दाद्याः कन्दजातयः ।

दृश्यने ५ व प्रतिपदं दत्तत्त्वार्यप्रसाधिकाः ॥ ३१ ॥

१ 'हिमादिज[ः]' B. २ 'नागाधिष्टा (स्रा?) नात्' B.

३ 'तपश्चि(स्ति ?) नो 'A.

<sup>8 &#</sup>x27;पुर्क्षां (व्यं ?)' A.

u 'महोषध्या (षध्यो ?)' A. ६ 'हुमकुसुमा-' A. T.

७ 'चका[स ?] त्यस्य ' B.

प् 'वृध्यन्तेऽच' B. 'वृध्यन्ते च' P. T.

<sup>&</sup>amp; 'तत्तन (त्?) कार्यप्रसाधिकाः' B.

प्रदेशाः पेशकाः कुण्डेसत्त्वस्थिकारिमः ।

श्रद्ध धातुष्वनीभिश्च निर्न्धरेश्वास्तोदकः ॥ ३२ ॥

रंकोक्विति कतेऽवोषेद्रांत् कोक्वियतः कुण्ड(रत्यः?)तः ।

प्रादुर्भवित वाःपूरः कुर्वन् खल्डस्वारवम् ॥ ३३ ॥

श्रीमाताऽचलेश्वर्थ विश्वष्ठा श्रम्म एव च ।

श्रवामो स्वीकिकासीर्था मन्दाकिन्धादयोऽपि च ॥ ३४ ॥

महाद्रेरस्थ नेतारः प्रमार्गरेश्वराः ।

पुरी चन्द्रावती तेषां राजधानी निधिः श्रियाम् ॥ ३५ ॥

कस्त्रयन् विमस्तां बृद्धिं विमस्ता दण्डनायकः ।

चैत्यमवर्षभस्याधात् पैत्तस्त्रपत्मान्वतम् ॥ ३६ ॥

श्राराधाम्वां भगवतीं पुत्रसंपदपस्पृष्टः ।

तीर्थस्थापनमस्यर्थ चम्यकद्रममंनिधौ ॥ ३० ॥

पुष्यस्वरदामस्चिरं दृद्धा गोमयगोसुखम् ।

तवार्यः(ग्रीहीत् (द्)-सुवं दण्डेट् श्रीमातुर्भवनान्तिके ॥ ३ ८ ॥

(युग्रम्)

राजानकश्री**धान्धृके कु**द्धं श्री**गुर्जरेश्वर**म् । प्रसाद्य भक्ता<sup>ट</sup>तं **चिचकू**टादानाय्य तद्गिरा ॥ ३८॥

१ 'वा(ख ? ) र्यंकारिमः' A. २ 'कोकूयते' B. T. ३ 'झं (झी ? ) क्कोकूयित ' B. ७ 'इत्यतः' B. T.

५ 'विभ्रष्टा (छा ?) श्रम ' B. '

६ 'तचार (य ?) हीत (६ ?)' B.

९ 'श्रीगूर्जरेश्वरम्' B. ५ 'भन्न्या [तं?] चित्रकूटाइ' A.

वैक्रमे वसुवस्वामा (१०८८) मितेऽब्दे भूरिरैव्ययात । (1031 A. D.) मन्त्रां मादं रे •म विमलवसत्याङं व्यथापयत् ॥ ४ • ॥ याचोपनम्रमंघस्यानिप्नविप्नविघातनम् । कुरतेऽचार्मिक्सा देवी पूजिता विक्रमिर्विधे: ॥, ४२॥ युगादिदेव चैत्यस पुरस्तादत्र. चामानः । . एक्सराचेण घटितः ग्रिस्पिना तुरगोत्तमः ॥ ४२॥ वैक्रमे वसुवस्तर्क (१२८८) मिते[ऽ]ब्दे वेसिमन्दिरम्। (1231 A. D.) निर्ममे लूणिगवसत्याइयं मिनवेन्दुना ॥ ४ ३ ॥ कर्षीपसमयं विम्बं श्री**तेजःपाल**मन्त्रिराट्। तच न्यास्त्रेत् स्तम्भतीर्थे निष्यसं <sup>४</sup>दृक्युधाञ्चनम् ॥ ४४॥ मुत्ती[:] खपूर्ववंग्धानां इस्तिशाली च तच सः। <sup>५</sup>त्र(न्य?)वीविष्रदिष्रांपत्युः श्री**सीमस्य** निदेशतः॥ ४५॥ श्रहो ! श्रोभनदेवस्य सूत्रधार्श्वारोमणेः । तचैत्यरचना शिल्पानाम लेभे यथार्थताम् ॥ ४ ६ ॥ वचात्रातः **मसुद्रेण मैनाको**⁴ऽस्थानुको गिरेः। मसुद्रौ चातौ लनेन <sup>°</sup>दर्खन्मन्त्रीम्बरो भवान्(?)॥४°०॥

१ 'सत्प्रासाद(  $\dot{\mathbf{c}}$  ?)'  $\mathbf{B}$ . २ 'व (  $\mathbf{a}$  ? ) ज्ञिभिर्विधेः'  $\mathbf{B}$ . •

३ 'चासन (भ्रतः?) नः' B. ≉ 'दृग्सुधाञ्चनम्' A.

ध 'न्यवीविश्रद्' B. P. T. ६ 'मैनाक (कोऽ?) खानुको ' B.

७ 'दाहेट् मन्ती खरौ भवात्' इति भवेत्।

तीर्घदयेऽपि भग्नेऽस्मिन् दैवान्से च्छैः प्रचन्नतः। श्रक्षोद्धारं दी ग्रकान्दे विज्ञवेदार्क्षमंभिते (१२४३) (1186 A.D.)

त्वाद्यतीर्थकोद्धक्तां सस्यो महणसिंह्यः ।

पौ(पे?) अद्धर्शस्तितरस्यासृद्धवहस्यगुद्धसिंह्यः ॥ ४८ ॥
कुमार्पास्त्रभ्यास्त्रीनुकातुन्नचन्द्रमाः ।
श्रीवीर्चेत्यमस्योद्येः शिखरे निरमीमपत् ॥ ५० ॥
तक्तत्वौद्धह्याकीर्षं तक्तदोषधिवन्धुरम् ।
धन्याः 'पश्चन्त्यबुद्दाद्विं नैकतीर्थपविचितम् ॥ ५१ ॥
दृश्चः श्रोचस्थाकस्यः श्रीजिनप्रभस्तिः ।
श्रीमद्बुद्दस्त्योऽयं चतुरैः परिचीयताम् ॥ ५२ ॥

। श्री**श्चर्दकल्यः** समाप्तः । ॥ यन्यायं ५२ श्रचर ९६॥

१ 'पेचड' B. T. २ 'पाग्रत्य (न्य ?) बुंदादि' A.

मत्तमतेवीसरमे नमिजण जिणेसरे जयसरखे।. भवियजणमंगलकरं मह्राकणं पवक्खामि ॥१॥ तित्ये सुपासनाइसा वहमाणंमि दुनि मुणिभीहा। धसार्ष्धमाधीसा नामेणं श्रामि निस्तंगा ॥ २ ॥

ते य क्टुटुमद्यमदुवालयमपक्खोववासमासिश्रदोमासिश्र ते-मासित्रचाउमासित्रखमणाइं कुणन्ता भव्वे परिवोहिंता कयावि मंहुराखरिं विद्यतिया। तया य मह्रा बारइजो प्रणादं दीचा, नवजोत्रणादं वित्यिषा, पामद्वित्रजनणा<sup>र</sup>जनपक्वासिय-वरणायारविभू सिमा धवलहरदे उलवा विकूव पुक्व रिणि जिणभवण-इहोत्रसो हिन्ना, पढंतविविहचा जिळ्याविष्परत्या जत्या । तत्य ते मुणिवरा त्रणेगतरुकुसुमफललयाद्रखे भूत्र्यरम्गाभिहाणे खव-वणे उगारं त्रणुखितत्र ठित्रा वासारत्तं चडमामं कभोववा<sup>8</sup>मा। तेसिं मन्द्रायतवचरणपममाद्रगुणेहिं<sup>५</sup> श्राविज्ञया खववणसामिणी कुबेर्देवया। तत्रो सा रित्तं पयडी हो ऊष भणर । भयवं ध तुम्ह गुणे हिं ऋदेवा हं हिट्टा। ता<sup>०</sup> किंपि वरं वरेह। ते भणंति। अन्हे निसांगा न किंपि मैगोमो। तत्रो धयं सुणा-वित्ता त्रविर्यसवित्रा सां ते हिं कया। त्रव्या कत्तित्र-

१ 'दोमासिख' इति B. पुस्तके नास्ति।

र 'जब्बो (ज ?) ग्रा' B. ह 'लया इं (इ ?) से ' B.

<sup>8 &#</sup>x27;काखववासा' B. •

पू 'गुले (ग्रे?) च्हिं' B.

६ 'भयव्वं' A.

<sup>.</sup> ७ 'ता' A. B. 'तो' P.

 $oldsymbol{ ilde{c}}$  'साकिबासा' $oldsymbol{A}$ .

र 'खन्नि (न्न?) या° B.

धवजद्रिमिरयणोए विकायिर त्ति त्राडिक्शा कुवेरा मुणि-वरेहिं। जहा । साविए! दढमंमत्ताए जिलवंदणपूत्रणोवउत्ताए य होत्रव्यं। वहमाणजोगेण चडमासगं काछं त्रंगगांमे पारणत्यं विहरिसामो। तौए समोगाए वृत्तं। भयवं ! इत्येव उववणे कौस न सब्बकाकं चिद्वहः। साह भणंति—

समणाणं <sup>१</sup>सडणाणं भमरकुलाणं च गोडलाणं<sup>३</sup> च। ऋणियात्रो वसहीचो सारदयाणं च मेहाणं॥१॥ ति।

तीए विष्तं। जद एवं ना माहेह धस्मकः । जहाऽहं संपाखेमि। श्रमोहं देवदंसणं ति साह्न हं वृत्तं। जद ते श्रदभिन्मंधो ता संघसहिए श्रम्हे से हंमि ने ऊण चे द्रेयादं वंदावेहि।
तीए भिष्यं। तुन्हें दो जणे श्रहं देवे तत्य वंदावेमि। सहुरासंघे चालिए मिच्छ हि(दि?) ही देवा कथावि श्रंतराले विग्यं सुणंति।
साह्र भणंति। श्रम्हे हिं श्रागमवलेणं चेव मेह (क्?) दिहो। जद संघं ने छं न तुह सनी ता श्रमाहि श्रम्हे दुण्हं तत्य गमणेणं।
तश्री विश्व करी हश्याए देवीए भिष्यं। जद एवं ता पडिमाहिं सो हिश्रं मेह श्रागरं का छं दावेमि। तत्य संघ हिश्रा तुन्हे देवे

१ 'भयव्वं' A. २ 'सन्धो (उ?) गार्णं ' B.

३ 'अधिगोअलागं च। याको गोका (उ?) लागं च। अधि-याको 'B. ' १ एव (वं?) B.

पू 'निनंधो' A., 'निन्नंवे (नंधो)' B. ६ 'चेइयाइं' B. रु 'निक्टिही' A. ८ 'चेवम.....संघं' B.

वंद्र । माह्र ष्टिं पिडवं से देवीण कंचण धिडियो त्यण चिंच देशो स्र केम सुर प्रिविश्व ने तोरण द्या (स?) यमा ला लं कियो कि सिर ति क्त स्त यमां ली रित्तं यूभो निमाविश्वो मेह लाति गमं डिश्वो । दिक्काण मेह लाए चाउ दि हिं(सं?) पंचवस्न (ख?) र्यण मया दें विश्वा । तत्य मूला (ख?) पडिमा सिर सुणास सामिणो पर ट्वा कि या । पहाण लोशा विवृद्धां तं यूभं पिच्छं ति पर प्यरं कल हं ति ये । के दे भणं ति वासुद्द लं हे णो एस स्यं सुर देवो । श्रे भणं ति वासुद्द लं हे णो एस स्यं सुर देवो । श्रे भणं ति सिर सुणास सामिणो पर । एवं वंभधर णिंद सुर संदाद पे सुविश्वा । वृद्धा भणं ति न एस यूभो किंत् वृद्धिं उत्त । तश्रो मञ्चात्य पुरि से हिं भणिश्वं । मा कल हे हं रे । एस ताव देवनि सिश्वो ता सो चेव संसयं भं जिस्त दि श्वा पढे पढे सुल हिं सामि श्वा श्वे से पढे देवो भविस्त तस्तेव दक्को पढो थिकस्त । श्रे से पढे देवो चेव ना से हिंद रे । संघेणावि सुणास सामिपडो लिहिशो ।

१ 'वंदहा' A.

र 'पडिव..... एकां' B.

३ ' घडिउं ' **A**.

८ 'सपरिवरिखों' ${f A}$ .

पू 'तोरणकय' A.

 $\xi$  'चाउदिसं' $m B.\ T.$ 

७ 'पंचवसा' B.

प् 'मूलपडिमा' B. P. T.

८ 'षइठाविद्या' A.

१० ' एस य (स $\, ?\, )$  यंभूदेवों  $\, \dot{}_{f A} .$ 

११ 'सेम (स m ? ) (सज्जा ' m B. सेससिज्जा ' m A. m P. m T.

१२ 'खंदाइ' A. P., 'चंदाइं'·B.

**१३ 'कल**दे (हे?) हं' B.

१८ 'नासे $oldsymbol{ar{\epsilon}}$ 'A?

तम्रो लेचित्रनिमनिमदेवपडा 'धगुट्टीमा पूत्रं काउं नवमीरत्तीए दरिषणिणो गायंता ठित्रा । त्रद्धरत्ते उद्दंड पवणो तणसक्तर-पत्यरज्ञो र पसरित्रो । तेण सब्बेऽवि पडा तोडिना नीया । पखरान्त्रित्वेण नहा दिसी (सिं?) जणा । इसी चेव स्पासपडो ठिश्रो। विन्दि (न्हे?)श्रा लोशा एम श्रिहितो देवो ति । मो पडो सयसपुरे <sup>७</sup>भामित्रो । पडजत्ता पवत्तित्रा<sup>त</sup> तन्त्रो न्हवणं पारद्धं। पढमन्हवण्(णे?)कए कलहंता सावयां। मइत्तपुरिवेदिं गोलएस नामगबोस जसा नाम पढमं कुमारी-इत्ये एइ सो दरिहो ईसरो वा पढमं ऋवणं करेख। एवं दसम-रयणीए अवत्या कया। तत्रो एगारमीए दद्धदि इयकुंकुम-चंदणार्रेहिं कलस्महस्त्रेहिं सट्टा नावे(वि?)सुर । पक्कसिटित्रा सुरा चाविंति। श्रव्यवि तक्षे व जन्ताए "शविंति। कमेण सम्बेष्टिं न्हवणे कए पुष्फ<sup>१२</sup>भूववत्यमद्याधयत्राहरणा<sup>१२</sup>द्रं त्रारोविति। साइए वत्यघयगुलाई णि दिंति । बारियर्कीए माला चढा-विश्वा। एवं ते सुणिवरा देवे वंदिश्व सयस्रभंघमाणंदिश्व च जमार्च<sup>र ३</sup> का उं च खत्य पार् फं का ऊष तित्यं पया वित्र धुत्रकसा

१ 'सगुडिया' B. २ 'यो (उ?) इंड' B.

३ 'पत्यरज' (जु?) T. B. 8 'निया' A.

पू 'दिसोदिसं' B. P. T. ६ 'विन्हे' T.

७ 'भामिजं पडमत्ता' P. 🗢 'पविद्या' A.

ट 'न्हाविसु' B. T. १० 'जु (ज?) त्ताए' B.

११ 'प्रव्यत (प्यत ?)' A, 'प्रव्य (प्यत ?)' B.

१२ 'बाइरणाबं' f A. १३ 'चको (उ?) मासं' f B.

कमेण सिहिं पत्ता। तत्य भिद्धखित्तं जायं। तत्रो सुणि-विश्रोश्रद्धिश्रा देवी निसं जिलसणरया श्रद्धप्राजिश्रोवमं श्राडश्रं भुंजित्ता चैविजण माणुमत्तं पाविजण उत्तमपयं पत्ता । तौर्ण ठाणे जा जा उष्पच्च द **सा सा कुवे र**ित्त भषद । तौए परि-रक्खिकांतो यूभो बद्धकाखं उग्वाडमी ठिम्रो जाव पासवामी उपासी। दत्यंतरे महुराए रखा स्त्रोभपरव्यसेण जसी इक्कारिजण भैषित्रो । एवं कणव<sup>र</sup>मणिनिश्चित्रं यूभं कडि(ह?)त्र मह भंडारे खिबइ। तम्रो सारघडिम्रकुइ।डेहिं जाव क्षोत्रो कट्ट(हर)णत्यं घाए पदि खेरें ताव ते कु हाड़ा न सगांति । तेसिं चेव घायदायगाणं श्रंगेसु घाया लगांति । तश्रो राद्रणा श्रपत्तिश्रंतेण स्रयं चिश्र घात्रो दिखो । कुद्दाडेणं उच्छिखत्र रखो सीसं किसं। तत्रो देववाए कुद्धाए पयडी होऊ ए भणित्रा जाणवया। रे पावा! किसेय<sup>8</sup>माढत्तं। जहा राया तहा तुन्हेवि मरिसाहं। तत्रो तेहिं भीएहिं धूवकडच्छ्य<sup>५</sup>हत्येहिं देवया खामित्रा। देवीए भिष्यं। अर् जिणहरं त्रसेह ता उवसमात्रो सुंबह। जो जिणपिडमं बिद्धालयं वा पृदस्ताद तैसा घरं थिरं होही, श्रम्नहा पिडिसार । अश्रो चेव मंगल (चेर्त्रप्रपद्धवणाए कप्पे हेथगांध

१ 'बार्कं' A. २ 'कग्णयं' A.

३ 'पगादिसों 'A. • ४ 'के (कि ?) मेय 'B.

भू 'कडकुष्ट' A. B., 'कड्क्ष्ट' P.

६ 'संग[ल?] चेइख' B.

महराभवणाइं निदंसणीकयाइं। पदवरिसं जिलपड़ो पुरे भासे-यस्यो ति । बुद्दाडयक्ट्टीय कायव्या । जो इत्य राया भवद तेंण जिएपडिमा परद्वावित्र जिमित्रव्यं, त्रवहा न जीवि हित्ति । तं मव्यं देवयावयणं तहेव काउमाढनं लोएहिं। श्रम्नया पासचामी नेविविविदारेण विदरंती महरं पत्ती समीसर्णे धर्मं साहर । दूममा धण्भावं च भाविणं प्यामेर । तत्री प भगवंते अञ्चत्य विहरिए संघं हक्कारित्र भणित्रं कुवेराएं। जहा। श्रासन्ता दूसमा परूविश्रा सामिणा। लोश्रो राया य स्रोभग्घत्या होहिन्ति । यहं च पमत्ता न य चिरा वस्ता । तत्रो जग्घाडयं एयं थूभं सव्यकासंन मिक्कस्मामि रिक्खें। रुत्रो संघाएरेण दहा हिं ढके मि। तुन्हे हि वि वाहिरे पासमामी सेलमरत्रो<sup>°</sup> पुट्मित्रवो । जाय श्रन्ह वर्सणए श्रन्नावि देवी षोषी साम्मितरे पूत्रं करिसार । तत्रो बड्डगुणं ति प्रण्-मिन मं पंचेण। देवीए तहे व कयं। तश्रो वीरनाहे सिद्धिं गए साहिए हिं तेरसमए हिं वरिमाणं वप्प हर्दिस्री उपासी। तेण वि एयं तित्यं उद्धरित्रं। पासिजिको पूत्रावित्रो। मासयपूत्र-करणत्यं काणणकूवकुट्टा काराविश्वा। चडरामीईएणीशो दावि-श्राश्रो संघेण दृहात्रो खसंतौत्रो सुणित्ता पत्यरेहिं वेढावित्री

१ 'भौमेळोत्तिं' A. २ 'तहे [ व ? ] काव्यो (उ ? )' B.

ह 'धमं' A. 8 'दूसमाणु भ(भा ?) वं ' B.

<sup>्</sup>र 'तक्यों (क्यों ?)' B. ' ६' चिराक्योसा' A. B.

७ 'सेलमईब्बो (उ?)' B. ५ 'इड्डा (ट्टा?) ब्बो ' A.

प्वित्वत्ताविष्ठमाढ तो यूभो। देवयाए सुमिणंतरे वारिश्रो।
न उग्वाखेयवो एस ति। तश्रो देवयावयणेणं न उग्वाखिशे।
सुंघिष अप्तथरे वि परिवेढिश्रो भ अच्चिव देवेहिं रिक्वच्चरं।
वद्घपिष महस्से विं देवलेहिं श्रावासिणश्चापएयेहिं मणोहराए गंध खंडीए चिस्तिणिश्चाश्चंबाईश्चासित्तपालाईहिं श्च संजुत्तं एयं जिल्पंभवणं विरायत्ति। दत्य नयरीए क्तरहवासदेवसा भावितित्यं करसा जस्मो। श्च ज्ञामं गूश्चायरिश्वसा
जक्कस्त्रसा हं दियजक्कस य चोरजीवसा दत्य देवलं चिट्टर।
दत्य पंच यलादं। तं जहा। श्च क्ष्य व्याप पडमत्यलं विस्त्रस्य महायलं। द्वाल सवणादं। तं जहा। लोह जंघवर्ण मह्वणं विस्त्रवणं तालवणं कुमुश्चवणं विद्रावणं
भंदीरवणं खद्रवणं कामिश्चवणं को सव्यणं बहुलावणं महावणं। दत्य पंच लोह श्वित्यणं को सव्यणं विद्रावणं
महावणं। दत्य पंच लोह श्वित्यादं। तं जहा। विस्तंतिश्वित्यं श्वित्यं वेषुंतित्यं वेषुंतित्यं कालिंजरित्यं चक्वतित्यं। सिन्तुं दिसहं गिरिनारे नेमं भरश्च क्रे मुणि-

१ 'उक्तिबह्माविद्यों' ${f A}.$ 

र 'न उग्रघाडेयळ्यो एसुत्ति। तस्त्रो देवयावयग्रेग देति B. पुस्तके नास्ति।

३ 'खित्तपालाई हि (हिं?)'  ${
m B.}$ 

<sup>8 &#</sup>x27;ब्र सुंड्जसं' A., 'ब्र संज (जु?) सं' B.

पू 'जिग्राभुवगां' A.

६ 'पडमथलं' B. T.

सुव्ययं मोदेरए वीरं महराए सुपासी पिडियाद्गयांतरे निमत्ता सीर्हे ढुंढणं विदिरित्ता गीवासिगिरिंमि जो अंजेर तेण श्रामरायवेविश्वकमकमलेण विरिवणइट्र (ट्रि?) स्रिरणा श्रहुरमयकं वीसे (८१६) (769 A.D.) विक्रमसंवक्करे सिरि-बौरविवं महुराए ठावित्रं। दत्य विरिवौरवद्यमाणजीवेण विसाभूद्रका त्रपरिमित्रवलत्तकार निवाणं कयं। इत्य जाउगा वंका जाउगाराएण इयसा दंड प्रणगारसा केवले उप्पर्के ! महिमत्थं इंदो शागशो। इत्य जिश्व<sup>र</sup>सत्तुनरिंदपुत्तो कास-वेसित्रमुखी त्ररिसरो गहित्रो सुगिगसगिरिंमि संदेडे°ऽवि निष्यहो खबसमो श्रहिश्रासिंस । इत्य संख्रायरिसितवष्युहावं दहुं सीमदेवदिया गयउरे दिक्खं घेत्रण धगां गंहण <sup>कै</sup> कासीए इरिएसबस्तरिमी देवपुक्ती जात्रो। इत्य उपासा रायकसा निळ्दे नाम राहावेहिणो सुरिंददत्तसा मयंवरा जाया। रत्य कुबेरदत्ताए कुबेरसेणाजणणी कुबेरदत्तो त्र भावा त्रोहिसाणेण नाउं त्रहारसनत्तरहिं पडिबोहिया। इत्य श्राज्ञामंग् सम्मागरपार्गो इङ्गिरसमायगारवेष्ठिं जन्दन-सुवागसा<sup>ट</sup> जीहापसारणेण साह्नणं ऋष्यमायकरणत्यं पडि-

१ 'सुपास...पासे ' B. T., सुपासे ' A. P.

३ 'बाइसइ' B. र 'इट्टि' B. T.

<sup>8 &#</sup>x27;जबो (उ?) गा' A. ॥ 'उपसे' B. ६ 'जियसत्ते' B. ७ 'सरोहिव' A. ६ 'जियसत्तु' B.

प् 'गमा (मा?)' A.

बिह्मकाषी। दत्थं (त्यं?) क्वबल्सव्सनामाणे वस्स्पोत्रा जिल्लादासमंग्रीए पिडवृद्धा नागं कुमारा होजण वीर्वरस भगवत्रो नावाहृदस उवसागं निवारिंस। दत्य श्रात्विश्वपृत्ती पुणाचूलं पव्याविश्व मंगरमायरात्रो उत्तारित्या। दत्य दंदत्तो पुरोहित्रो गवक्वद्विश्रो मिक्कहि(दि?) ही श्रहो वद्यं तस साम्रस मत्ययं वर्षे पायं कुणंतो मंद्रेण गुरुभत्तीए पयहीणो कश्रो। दत्य भूश्रघरे ठिशा निगोश्रवत्तव्यं निगायं प्रतिवापित्राणं व पुष्किश्व तुइचित्तेण सक्तेण श्रज्ञार विव्वश्वस्री वंदिशा । दत्य वृत्यपूर्ममित्तो घयपूर्मं मित्तो दुब्बिख्यापूर्ममित्तो श्रव्यपूर्ममित्तो घयपूर्मं मित्तो दुब्बिख्यापूर्ममित्तो श्रव्यपूर्ममित्तो घयपूर्मं भित्तो दुब्बिख्यापूर्ममित्तो श्रव्यविश्व द्वास्त्रया-रिश्च नियत्ते सयसमंबं मेलिश्व श्रागमाणुशोगो पवित्तशो स्वंदिलायार्ग्ण । दत्य देवनिसिश्वभूभे पक्वक्वमणेण देवथं र श्राराहित्ता जिल्लाभह्यमाममणे हिं उद्देहिश्वाभिक्वयं र प्रत्य व्याराहित्ता जिल्लाभह्यमाममणे हिं उद्देहिश्वाभिक्वयं र प्रत्य व्याराहित्ता जिल्लाभह्यमाममणे हिं उद्देहिश्वाभिक्वयं र प्रत्य व्याराहित्ता जिल्लाभह्यमाममणे हिं उद्देहिश्वाभिक्वयं र प्रत्य व्याराहिता जिल्लाक्वमणेण देवथं र श्राराहिता जिल्लाक्वमणेण देवथं र श्राराहिता जिल्लाक्वमणेण हिं उद्देहिश्वाभिक्वयं र प्रत्य वित्वा स्वाराहिता जिल्लाक्वमणेण वित्वयं र र स्वाराहिता जिल्लाक्वमणेण स्वाराहिता जिल्लाक्वमणेण स्वाराहिता जिल्लाक्वमणेण स्वाराहिता जिल्लाक्वमणेण स्वराहिता जिल्लाक्वमणेण स्वराहिता जिल्लाक्वमणेण स्वराहिता जिल्लाक्वमणेला स्वराहिता स्वाराहिता स्वाराहिता जिल्लाक्वमणेला स्वराहिता स्वाराहिता स्वाराहिता स्वाराहिता स्वाराहिता स्वराहिता स्वराहिता स्वाराहिता स्वाराहिता स्वराहिता स्वर

१ 'इत्यं' B. T.

३ 'बां (उ?) वसमं' B.

३ 'प्रव्या (प्प?)' B.

५ 'प्रव्याविय' B.

६ 'ठिया' B.

५ 'वियाखां' A.

६ 'उव - - स्त्रयस्तं' B.

१६ 'चयपूसिमत्तो' इति B. एस्तके नास्ति।

१६ 'संपसा' B.

१8 'भविख्या' B.

पन्न क्षण तृष्टं भगं महानिशीहं संधित्रं। दत्य खवगस्य तवेणं तृष्टा सासर्वादेवया तचिषित्रं परिगाहित्रं दमं तित्यं हें घन्वचणात्रो त्रारहत्या पन्नं त्रकाशी। देवीए त्रदक्षोभपरव्यसं जणं नार्ड सोविष्त्रं यूमं पच्छनं कार्ड रहमयं कयं। तत्रो विष्यहित्रं यूमं पच्छनं कार्ड रहमयं कयं। तत्रो विष्यहित्रं यामराएण उत्तर्धि सिकाककावित्रं कारित्रं। दत्य संखरात्रो कालावद्रं त्र पंचमजसे देवसीह-कायसंदरीनामाणो समणोवासया रच्जसिरं संजित्या। एवंविहाणं त्रणेगेसि संविहाणाणनेसा नयरी उप्पत्तिस्मी। दत्य कुवेरा नरवाहणा श्रंविष्ठा य सीहवाहणा खिन्नवालो त्र सारमेत्रवाहणो तित्यसा रक्षं कुणंति।

दय एम महुरक्षणो जिल्पाइस्तरी हिं विख्यो किंपि। भविए हिंग द पढिज्ञा दह परकोद असुहत्यी हिं॥१॥ भविश्राण पुषरिद्धों जा जायद महुर्तित्य जन्ताए। श्रिस्तां कर्णे निस्ए मा जायद श्रवहिश्रमणाणं॥२॥

॥ श्रीमधुर् किन्यः समाप्तः ॥ ॥ यं ११३ श्र १८ ॥

१ 'पत्त [त्त ?] ग्रोग ' B. २ 'परिणहियं ' B. ३ 'संघवयगाउं (चो ?) ' B. 8 'यंभं ' B.

 $<sup>\</sup>mathbf{v}_{\mathbf{r}}$ 'चोविश्तिला'  $\mathbf{A}$ .

ई 'भावियक्तिं' P.

निमिजण् सुव्ययजिणं परोवयारिक्करिषमिमिष्महरं। श्रासाववोद्दितित्यसा कणमणं भणामि श्रष्टं॥१॥

इ 'गारद्वसांब' A. . 8 'होमिची' A. B.

पूर् सामावसरपोत्तावो B. . ६ 'सामारोप्रभाई' i.B.

<sup>ो</sup>क्किक्षि े ते न्हें कि स्वाहें A.

भार है वाने पड़िमिसिसंडनथरे साग्र इसी नाम प्रवाहों यह वि सिक्डिडिडि विणीको था। यसवा तुमए कारिय विश्वायथलं। तप्प्यणत्य च श्वारामो रोविश्वी। तावको श्र एगी तस्स चिताकरणे निउत्तो। ग्रहश्वाएनेणं सम्बन्धीऽवि किरिश्वायों सम्बन्धीः तिस्त्री तिस्त्रीः किल् सिद्धं एगया गन्धी तमं साजस्थाने । तिक्षं देसणंतरे भणित्रं।

जो कारबुद पिंडमं जिलाण त्रंगुहपव्यमित्तं पि। तिरिनरयगरदुवारे नूणं तेलगाला दिसा॥१॥

एवं सोजण तुने गिहमागंद्रण कारिया हेममई जिण्डिंटविजा। परद्वाविजण तिसंज्यं पूएउमाढको। तं स्रव्यदियहे
संपत्ते माहमाने खिंगपूरणपव्यं यारो(रा)हेउं तुमं सिवा[य]यणं
पत्तो। तस्रो जडाधारीहिं चिरसंचयं घयं कुंभीयो उद्धरियं
खिंगपूरणत्यं। तत्य खग्गायो घयपिपौलियायो जडिएहिं
पिद्धं पाएकिं महिक्यमाणायो दृष्णं सिरं धूणिक्ता सोहछं
खग्गो तुमं। यहो एएसिं दंसणीण वि निद्यया । अन्हारिसा
गिहिणो वराया कहं जीवद्यं पालहस्रांति। तस्रो नियन्ने बं

१ 'सिक्ट्दिही' A.

र 'आप्य' B.

३ 'बाराइंडं' A. B.

a, 'कुंभी ' B.

पू 'निस्यं' B.

६ 'सिह्ळिमावको' A.

७ ° नहस्रया ' A.

प्प 'जीवदियं ' A. 'जीवदेवयं ' B.

तात्रो<sup>९</sup> पंमक्तिलमारङ्को<sup>९</sup> तुमं तेहिं नियात्यत्रो<sup>६</sup>। विषयं कर कायर श्रम् इतिपासंडी हिंतं विडंबिश्रोऽसि चि । सो • सव्यथमाविसुद्दो<sup>५</sup> जान्नो । परमिकविणो ध**मारसिर्म** वं इसंतो मायारंभेडिं तिरित्राखत्रं बंधित्ता भवं भैमिजण भित्रो तुमं राय्वाइणं तुरंगमो । तुन्द्व चेव पडिबोइणत्ये म्हाण्भित्यागमणं ति सामिणो वयणं सुद्या तस्य जायं जाईसरणं। गरिया य समात्तमूका देसविरई । पत्रक्लायं सिचत्तं। कासुत्रंतणं नीरं च गिण्डद् । इसासे निव्वाहिश्रनिश्रमो मरिज्ञ सोइसो मइड्ढब्री सुरो जात्रो । मो चोहिणा सिण्य-पुल्यभूवो सामिसमोसर्णहाणे रयणमयं चेरत्रमकासी। तत्य सुळ्यसामिणो पडिसं श्रणाणं च श्रसारूवं ठाविश्र गन्नो सुरा-सयं। तश्रो श्रास्मावबोद्धतित्यं तं पिषद्धं । सो देवो अत्तिष-संघविम्बइरणेषां तित्यै पभाविंतो कालेण<sup>र</sup> नरभवे सिन्धि-चिद्र<sup>१</sup>। काश्वंतरेण सउलिश्वाविद्यारु त्ति तं तित्यं पिसद्धं। करं। दक्षेव जंबुद्दीपे सिंइसदीवे रयणासयदेवे सिरिपुर-नयरे चंदगुन्ती राया। तस्य चंदसेषा भारित्रा। तौरे

१ 'वाज' A. १ 'पमिष्णजमावद्वी' A. 'पमिष्णक्यो' B.

३ 'निव्यक्तियों A. B.

s 'संकरकार्य' T. P. 'संकरकायर' A.

५ 'विस्हो' A. B. • ६ 'स्रोहियो' B.

७ 'डाबों' P. ५ पंडिसिडं' B.

द 'कोबेख' A. B. १० 'तिज्ञिषद' A.

मत्तवहं पुत्तालं अवरि नरदत्तादेवी पारारणेलं सुदंसणा नाम धूत्रा आया। पत्तीत्रकसाविका पत्ता जुल्लां। प्रस्नया त्रिष्टाणे पिडच्छंगगयाए तीचे धरोसरी नाम नेगमो भरू-्र**ञ्जक्ता**त्रो त्रागन्नो। विक्तपासिंह त्रति त्रदुन्नगंधे<sup>र</sup> वाणिएण कीयंतेणं<sup>र</sup> 'नमो श्ररहंताणं' ति पढिश्रं सोखं सुच्छिशा सा। कुट्टिश्रो त्र वाणियश्रो। पत्तचेथसाए य जाईसर्णसुवगया एसा दङ्गण धसावंधु कि मामोदश्रो । रखा सुच्छाकारणं पुष्कि-भाग तीए भणित्रं। जहाऽहं पुब्बभवे भरुश्च के नमयातीरे को रिंटवणे वडपायवे सत्रोलित्रा आसि । पाउसे त्र सत्तरत्तं मद्यावुद्री जाया। त्राटुमदिणे कुद्याकिसंता पुरे भमंती, श्रदं वाइस् घरंगणात्रो त्रामिसं घित्तं उड्डीणा। वड(ड)साहा निविद्वा य त्रण्पयमागएण वाहेण सरेण विद्धा। सुहात्रो पिडित्रं पर्व। मरं च मिथिइना गन्नो मो महाणं। तत्य करूणं रसंती खब-नूषपरिश्रनणपरा दिहा एगेण सुरिका। सिना य जलपन-जलेणं। दिस्रो पंचनसुकारो। सद्दिशो च मए। मरिजण त्रहं तुन्ह धूमा जाय भि। तश्रो मा विमयविरत्ता महा<sup>द</sup>-

र 'उंच्हायार' B.

र 'तियडुच्यगंधे' A. B.

इ" 'बीयंतेण 'A. 'बीयंतेण 'B.

<sup>8 &#</sup>x27;धमानश्चित्तं' A. 'पू 'मोइचों B..

६ 'प्रक्रियार' B. ७ 'सजलिया

<sup>्</sup>ट 'महानिबंधेस' B.

निवंधेण पि त्ररे त्रापुक्कित्र तेणेव संजन्तिएण अद्धं पहित्रा वाइणाणं मत्तमए हिं भहन्त्रको । तत्य पोत्रमयं वत्याणं पोत्रमयं द्व्वनिचयाणं एवं चंद्गाग्रह्दाहणं धन्नजिन्धिकाणं नाणाविह-पक्कन्नफलाणं पहरणाणं। एवं कस्या पोत्राणं पसामं मंत्यधराणं पसासं पाञ्चडाणं एवं सत्तमयवाहणजुत्ता पत्ता ससुद्तीरं। तका राषा तं वाहणवूहं दहं 'सिंहले सरमवक्खंद संकिणा सिज्ज-त्रीप सेलाए पुरखोभनिवारलाय गंतुं पाइडं च दाइं सुदं-मणात्रागमणेणं विक्रतो राया तेण मंजत्तिएण। तत्रो सो पश्चोणीए निमात्रो पाइडं दाऊण पणमित्रो कन्नाए। पवे-समहस्यो त्र जात्रो। दिट्टं तं चेरत्रं। विहिणा वंदित्रं पूर्यं च। तित्योववासो त्र क्यो। रखा दिखे पासाए ठित्रा। रिरायणा य श्रद्धवेलाउलारं श्रद्धमया गामाणं श्रद्धस्या वष्पाणं श्रुटुमया पुराणं दिखा। एगदिणे श्र जिन्तिश्रं श्रुमिं तुरंगमो संचर्द तित्तित्रा पुव्यदिसाए जित्तित्रं च इत्यी जाद तत्तित्रा पिक्कमाए दिला। उवरोहेण मब्बं पिडवन्नं। तसीवायरिश्रसा पासे निश्रपुव्यभवं पुष्करः। जहा भयवं। केण कम्मुणा श्रष्टं मन्त्रोलिश्रा जाया। कच्चं च तेण वाच्चेण

१ 'पुत्ता' B.

२ 'रायग्रे य वेलाउलाइं' B.

 $<sup>\</sup>pm$ ३ 'ब्रहृसया गामार्यं' इति  ${f B}$ . पुस्तके नास्ति,।

<sup>8</sup> **'चरइ' इ**ति A.

पू 'निचापुळां भवं ' B.

त्रहं निहय, ति । श्रायरिएहिं भणिषं। भद्दे! वेयदु-पथए उत्तरसेड्रीए सुरसमा नाम नगरी। तत्य विकाइरिंदी संस्ती नाम रावा। तस्त विजयावि(भि) हाणा १ तमं घूत्रा त्रापि। त्रन्या दाहिणपेदौ(देषी?)ए महिसगामे व्यंतीए तमए नर्रतं कुक्कुडम्प्यो दिट्टो। सो य रोसवसेणं तए मारिश्रो। तत्य नद्र तीरे जिणाययणं दहूण<sup>१</sup> वंदिश्रं भयवश्रो बिंवं भक्ति<sup>8</sup>-परवसाए तुमए। जाश्री "परमाणंदी तश्री चेई याश्री निमार्च्छ-तौए<sup>र</sup> तुमए दिट्टा एगा पहपरिस्तमखिस्रा माझणी। तौए पाए वंदित्ता धवावाहिया युक्ताए तुमं। तुमएऽवि तीसे विस्तामणारें हिं सुसूमा कया। चिरं गिइमागया। करलेण कासध्या पव्यक्षा प्रदृत्याणपरा रह कीर्ट्यवणे परणी जाया तुमं। सो त्र कुक्कुडसम्पो मरिकण वाही संजाकी। तेण पुव्यवेरेणं<sup>०</sup> यञ्जणीभवे तुमं वाणेणं पह्याः पुव्यभवकथाए विषभत्तीए गिसाणस्यूमाए त्र श्रंते बोहिं पत्ताऽमि। तुमं ष्ठंपयं पि सुणसु जिल्लामित्रं दाणाद्यसं ति। एवं सुरूणं वयणं सुचा सब्वं तं दक्षं<sup>ट</sup> सत्ताखत्तीए विश्वेद । चेदश्रस् इद्वारं करेर । चंखवीसं च देवसुखियाको पोसइसाचादाण-सासाम्रज्यायणसासाम्रो कारेदा मन्त्रो तंतित्यं पुव्यभवनासेणं

१ 'विज्याविष्टांगा' B. 'विजयाभिष्टागा' P.

<sup>&#</sup>x27;र 'मचिसमामे 'T. B. 'इ 'दुहूण' B.

<sup>&</sup>quot;8 'परमभत्ता' A. B. ५ 'परमानंदो' T. B. ६ 'वाचिं निगक्तौस' B. ७ 'वेरेख' T. B. ८ 'तदब्बं' A.

मउलिक्याविष्ठारु ति भन्नद्र । श्रंते य मंसेष्ठणं रदस्यगावभेय-भिन्न कार्छ कयालमणा वदमाहसुद्धपंत्रमीए दूसाणां देवस्रोग पत्ता। विरिमुळ्यसामिविद्धि गमणाणंतरं रक्कारवेर्षि खक्लेडिं युजसादमहरूपेडिं<sup>8</sup> चलुसयसक्तरेडिं च वासाण गर्द एचि विक्रमाद्रवयंवष्करो पथहो । जीवंतसुव्ययसामि-ऋविक्खाए पुण एगार्यस्वके हिं भ्रष्टावीसूण्यंचणवद्रसङ्खेडिं र्व वाबाणं विक्रमो भावी। एवा श्सष्ठ सिन्त्राविष्ठारस् खळत्तौ। खोदत्रतित्याणि अणेगाणि **भरुश्रच्छे** वहंति। कमेण उदयगापुत्तेण बाह्डदेवेण मित्तुज्ञपामावन्द्वारे कार्रिए <sup>ट</sup>तदणुनेणुण श्रंबहेण पिलणो पुषत्यं स**लि<sup>१</sup>°-**श्वाविद्वार्स उद्घारो कारिश्रो। मिक्कदिहीए मिधवादेवीए श्रांबद्धसा पासायमिहरे नद्यंतसा उवसामा कत्रो। सो अ <sup>१९</sup>निवारित्रो विकानलेण सिरिहेम**चंद**स्रौहिं॥

> श्रास्मावबी इतित्यसा एस कच्चो समासको रहको। बिरिजिणपदसूरी हिं भविए हिं पढिक्क उ<sup>११</sup> तिकासम् <sup>१३</sup>॥१॥

श्वाश्वावबोधक्षयः समाप्तः॥

॥ गं० ८० च २०॥ ९

१ 'भत्तइ' B. २ 'भेयन्ति' A. १ 'सामिडि' B.

<sup>8 &#</sup>x27;सइसेडिं' A. ५ 'बाईएडिं' P. B. ६ 'पयट्टी' B. ७ 'सब्बोलिखा' A. ८ 'पत्तेस' ६ 'तदनुजेख'] ६ 'तदनुजेगा' P.

१॰ 'सब्योलिबा' A. B. ११ 'नेवारिबो' T. १२ 'पठेज्जड' T. १३ 'तिक्कालं' A. 'तिकालं' T. B.

श्रथ वैभारकल्योऽयं क्तवक्षेण तन्यते । संचित्रद्वितोषाय श्रीजिनप्रभस्रिभः॥१॥ बभार वैभारगिरेगुं खप्राग्मारवर्णने । ंनिर्भरं भारताबुद्धिं भारती तच के वयम्॥ २॥ तीर्थभक्तातरितास्त्यापि व्यापि भिर्मुणैः। राजनां तीर्थराज त स्तुमः कि चिक्क डा ऋषि ॥ ३ ॥ ॰ श्रवं दारिद्राविद्राविकिषिका र स्कूपिका । तप्तशीताम्बकुराङानि कुर्यः कस्य न कौतकम् ॥४॥ विक्रुटखिएडकादौनि ग्ट्रङ्गाष्यस्य चकासित। निः प्रेषक्र स्थायमस्यावनानि वनानि च॥ ५॥ ंत्रोषध्यो विविधवाधिविध्वमादिगुणा(णो)र्जिताः<sup>१</sup>। नद्यो द्वोदकाञ्चाच स्रास्त्रत्यादयो उनघाः॥६॥ बक्कधा लौकिकं तीर्णे मगधालोचनादिकम्। यच चैत्येत्र विम्वानि ध्वसाडिम्बानि चाईताम्॥ ७॥ मेह्यानचतुष्मस्य पुत्र्यसंख्यां विद्नित<sup>र</sup> ये। त्रमुश्मिन् मर्वतौर्धानां विदांकुर्वन्तु ते मितम् ॥ ८॥ श्रीशास्त्रिभद्रधन्यवी रह तप्तशिसोपरि। दृष्टी क्रततनृत्यर्गी पुंचां पापमपोद्दतः । ८ ॥ यापदाः सिंदगार्टूलभासूक<sup>8</sup>गवला(या ? )द्यः । न जातु तीर्थमाहाक्यादिह सुर्वन्युपक्षवम् ॥ १०॥

१ 'गृणोर्जिताः' A. B. २ 'विदन्त(न्ति ?)' A. , ३ 'पापमधी (पी ?) 'इतः'। ४ 'भाजूक' P.

प्रतिदंशं विक्षोक्यन्ते विद्याराश्चाच सौगताः। श्राह्मीनं च निर्वाणं प्रापुच्तेति(ते?) अइर्षयः ॥ १२॥ री हिंगीयादिवीराणां प्राम् निवासतया श्रुताः। १निचाय्यन्ते तमस्काण्डद्विंगाहा गुहा रह॥ १ ए॥ उपत्यकायामखाद्रेभांति राजयहं पुरम्। श्चितिप्रतिष्ठादिनामान्यन्वभृद्यत्तदा तदा ॥ १३॥ ि स्तिप्रतिष्ठचणकपुर्घभपुराभिधम् । कुशाग्रपुरमंज च जमाद्राजयहाइयम् ॥ १४॥ त्रव चामी **तृग्रामि (प्रि) सं** चैत्यं ग्रैत्य करं दृशाम्। श्रीवीरी यच समवससार गणगः प्रसः॥१५॥ प्राकारं यत्र मेतार्थः ध्यातकौक्षमचीकरत्। सुरेण प्राचासुद्दा मणीयाजीहर्ष्क्रगम्॥१६॥ शास्त्रिभद्रादयोऽनेके महेभ्या यत्र जित्रे। जगचमत्कारकरी येषां श्रीभीगगासिनी॥१७॥ सहस्राः<sup>५</sup> किल पर्त्विषयासम् विण्जां रहाः<sup>६</sup>। तच चार्घाः मौगतानां मध्ये "चार्चतमंत्रिनाम् ॥ १ ८॥

१ 'प्रापुस्ते महर्षयः' A. 'प्रापुस्तेते महर्षयः' B. 'प्रापुस्तेऽपि महर्षयः' P.

र 'निचाज्यन्ते'  ${f A}$ . 'निवाज्यन्ते (?)'  ${f P}$ . 'निचाय्यन्ते'  ${f B}$ .

३ 'ग्रुग्रासि(प्रि: १) लं ' A. ॰ ४ 'प्राता(त ?) कौम्भं ' A.

५ 'सङ्खमिल्युचितं प्रतिभाति'। '

र्वं 'ग्रन्डं ग्रन्हास्त्र पुं भूसि कलचेऽपि च सद्मनि ' इति मेदिनी ।

यस्य प्रासंदिपक्कीनां त्रियः प्रेच्यातिशायिनीः। त्यक्रमाना विमानाख्यामापूर्मन्ये सुराखया[ः] ॥ १८ ॥ जगिताचं यत्र मित्रः सुमित्रात्वयपङ्गते। ं **त्रत्रश्वावबोध**निर्व्यूढनतोऽभ्रत्सुत्रतो जिनः ॥ २०॥ यच श्रीमान् जरासिन्धु(सन्धः ?) 'श्रे(ऽ)श्विक[:]-कुशिको डिभयः। मेघहस्वविहसाः श्रीनन्दिषेगोऽपि चाभवन्॥ २०॥ जम्ब्सामिकतपुर्यश्रयंभवपुरस्रराः। यजु(यु ?)र्वती खरा यच नान्द्चास पतिवताः ॥ २२॥ यच श्रीमनाहायीर्खेकादशगणाधिपाः। पादपोपगमान् मार्च सिद्धावासं ममामदन्॥ ५३॥ एकादशो गणधरः श्रीवीरस्य गणेशितुः। प्रभासी नाम पाविश्वं यस चके खजनाना ॥ २ ४ ॥ मासन्दासंस्ते यव वर्षाराचा[चां]स्तुर्द्य। चवतस्ये प्रभुवीरिक्तत्वयं नास्तु पावनम् ॥ २५॥ यस्यां नैकानि तीर्धानि नासन्दानायनश्रियाम्। भथानां जनितानन्दा नासन्दा नः पुनातु सा ॥२ ६॥ मेघनादः स्पुरमादः भाववाणां रणाङ्गणे। चेत्रपाकारपणीः कामान् कांस्कान् पुंसां पिपर्ति न ॥ २ ० ॥

१ 'श्रेणिकः' B.

र ' 'वर्षाराच(t) खतुर्देश ' A. 'वर्षाराचाखतुर्देश ' B.

श्रीगौतमस्यायतनं कस्त्राणम् (स्त्र)प' धंनिधौ ।

हष्टमाषमिप प्रीति पुष्णाति प्रणतातानाम् ॥ ९ ६ ॥

वर्षं सिद्धा घरस्तद्रमिसिकुमिते (वि. मं. १३ ६४)

वेकमे तीर्थमौकोः

सेवाहेवाकिनां श्रीवितर सरतरो ! देवतासेवितस्तरे ।

वैभार्चोणभर्नुगृष्णणसण्नस्याप्टता भक्तियुकैः

स्विक्षेनप्रभीयं सद्विष्णद्रपदा [ऽ]धीयतां धीरधीभः॥

१७

॥ <sup>र</sup>श्रीविभार्गिरिमशातीर्थक क्यः ॥ ॥ यं ३१ श्र २१ ॥

१ 'स्त्य' T. P. A. B.

२ 'देव(पदा)तासेवितस्य' (?) B.

३ 'इतिको 'B.

वच्छाजणवए कोसंबी नाम नगरी। जत्य चन्दसूरा सविमाणा सिरिवडमाणं नमंसिउं समागया। तत्य तद्कार-'एण वेस रेश्रजाणंती ऋड्जा<sup>३</sup> मिशावई समोर्सरणे पक्का ठिश्रा<sup>8</sup>। चंदाद्वेस मुहाणं गएस्<sup>५ ६</sup>श्रव्ज्ञचंद्गादसाद्वणीस कयावसायासु पे विसायं स्वमागया। भज्ज **संदना**ए खवालद्वा निवाबराइं खिमंती पाथपिडया चेव बेवलं संपत्ता। जत्य य उज्जेसी भी पुरिमपरंपराणीयरहवाहि प्रजा अरखा मियावंद-श्रुज्योववर्षेण दुर्गाकारित्रं श्रुज्ज वि चिट्टर। जत्य य सिगा-वर्षं कु क्लिसंभवो रगंधव्यवेय निजणो १ स्या गौत्रपुत्तो उदयणो विकाहिनो श्रहेमि। जत्य चेद्रएसुं पिक्लगजलनयलश्रमयंत्रण-क्वात्रो जिनपडिमात्रो। जत्य य कार्लिट्रीजसस्वहरित्रासिंगि<sup>5ज</sup>-माणाणि वणाणि। जत्य पोसवञ्चलपिडवयपिडवसाभिगा(गा?)-इस्र मिरिमहावीरसा चंदराबालाए पंचदिवसूणक्याचे हिं सुष्पकोणिट्टश्रकुमासे हिं पारणं कारियं। वसुहारा य श्रद्धतेर-सकोडिपमाणा देवेहिं बुट्टा। श्रश्नो चेव ११ वसु हार नि गामो

१ 'तदुच्नोर्ण[ग ?]' A. २ 'व्यवागंती' A. B.

३ 'च्यजा(च्जा)' A.

<sup>8 &#</sup>x27;पच्छाति(ठि ?) द्या ' A. B.

<sup>·</sup> ५ 'गरु[स ?]' A,

६ 'खर्जि[चं]दगाइ' B.

७ 'क्या [वस्सया ?] सु पहिस्सयं ' B.

८ 'पञ्जोबारिस' B. ९ ६ 'गंघले(ळवे) यनिउगो ' B.

१० 'सवागीय' A. B. १९ 'खांचाचि व ?]वस' B.

नयरी संनि हिन्नो पिसद्घो वसद । पंचिद् व्याणि न्न पां बसुन्नाणि । इन्तु चित्र तिह्णान्नो पद्ध जिहसुद्ध दसमीए सामिपारणि कि तित्य न्हाण दाणाई न्नायारा तत्य न्ना वि स्रोए पयहंति । जत्यं य पर्मण्य हसामिणो चरण नम्मणि दिक्छ नाण न माणागा संवृतादं । जत्य य सिणिद्ध न्हाया नो संवत हणो महापमाणा दोसंति । जत्य य परमण्य हचेदए । पारण नारावण दसामिसं धिष्ठ नित्रा चंदं न बाला सुन्ती दीसद । जत्य न्ना वि तंमि चेव चेदए पदिए पसंतसुन्ती सीहो न्नागंद्रण भगवन्नो भन्तं न रेद ॥ सा नो संबी न यरी जिण्ड नम्मण्य स्तरी हिं॥ निर्मा देख सिवं युवंती विण्य स्तरी हिं॥

को प्रांबी कल्पः। ॥ ग्रं० १८ ऋ। २१॥

<sup>्</sup>र 'महापमाण(णा ?)' A.

श्रवन्त्रार एगद्वि(हु?) शारं जहा । श्रवन्त्रा श्रवन्त्रा की-सला विगौया साकेयं इक्खागुभूमी रामपुरी कोसल त्ति । एवा विरि उसभत्र**जिञ्जक्तिनंद्गसुमद्ग्र्यांत**त्रणंत-जिषाणं तहा नवमस्। सिरिवीरगणहरस्। त्र्रयस्भाउणो जय-समी। रहुवस्थावाणं दसर्घरामभरहाईणं च रञ्जद्वाणं। विमलवाइणाई यत्तकुलगरा दत्य उपाना । उसभयामिणो रक्वाभिषेष मिष्ठणगेषिं भिषिणौपत्तेषि उदयं घित्तं पाएस दूढं। तचो साइविणीया पुरिस त्ति भणित्रं सक्केण। तचो विण्यौय त्ति सा नयरी रूढा। जत्य य महासर्रए<sup>ः</sup> सीयाए श्रष्पाणं सोइतीए नित्रसीलवलेण त्रामी जलपूरीकत्रो। सो त्र जलपूरो नवरिं नोक्लिंतो निश्रमाइप्पेण तीए चेव रक्लिश्रो। जाय चडुभर्इवसुद्दागोलस्य मन्त्रभूत्रा स्या। नवनोत्रणवित्यिका **बारसजोत्रणदौदा य। जत्य चक्केसरी** रयणमयायणहित्र-यिना संघितम्बं हरेर । गोमुङ्जक्ख त्र जत्य घम्घरदहो सर्जनरेए यमं मिलित्ता समुदुवारं ति पियद्धिमावस्रो। जीए उत्तरदिसाए नारमहिं जीत्रणेहिं सद्दावयनगवरी । जत्य \* भगवं चाइगरो धिहो। जत्य व भर्छेषरेण सीइनिसि-ज्ञाययणं तिकोसुचं कारिन्नं। नियनियवषपमाणसंठाणजुनाणि च चलवोसनिषाण विंवारं ठावियारं। तत्य पुमदारे उसभ

१ 'उण्युखा' B. १ 'महा तहीए' A.

६ 'नववसे(रो ?)' B.

<sup>8 &#</sup>x27;बाइगरे(रो ?)' B.

'श्रिश्चाणं दाहिणहारे संभवाईणं चडण्डं पिक्सिद्वारे सुपासाईणं ऋडण्डं उत्तरदुवारे धसाईणं दमण्डं धूमध्यं च भाडत्राणं विलेव कारिशं। जीए नयरीए वत्यव्या जणा' श्रिड्यावयडवचयास् की किंस् । जभो ऋ 'सेरीसयपुरे नवंग-वित्तिकारगंडायस्थवेडिं सिरिट्रेविंदस्त्री हिं चत्तारि महा-विंद्राहं दिव्यस्तीए गयणसम्मण ऋणीश्राहं। जत्य ऋच्य वि नम्भिरायस्म मंदिरं। जत्य य पासनाह्यविष्या सीयाकुंड सहस्सधारं च। पायारिङ्शो श्र मत्तगयंद्रजक्तो। अच्य वि जस्म श्रेणे करिणो न संचरंति, संचरंति वा ता मरंति। गोप्यराईणि श्र ऋणेगाणि य जोदश्रतित्याणि वहुंति।

एसा पुरी श्वाडक्या सरजानसम्बन्धाणगढिभित्ती । जिल्लसमयसत्तित्यी जन्तपवित्तिश्वजणा जयर ॥ १ ॥ कदं पुर देविंदसूरी हिंचनारि विवाणि व्याडक्या पुराश्वी

१ 'उसभा(भ ?) वाजिवार्यां A. 'उसभा वाजियार्यं B.

र 'तेण च' P. ३ 'उवचया सं' B.

<sup>8 &#</sup>x27;कौलिंसु' इति B. पुस्तके नास्ति।

पू 'बा(ब ?) सेरी ' A. ६ 'वाडिबा' B.

७ 'सर्जनलाभिसियमायगढभित्तौ ' A. B.

५ 'सत्र वडोदावास्तवीः श्रोकान्तिविजयस्रिः समुिस्तिखितं यत्'-'श्रो जिनसास्त्रनस्रिरिविरिचिते कुमारपालप्रवन्धे (त्रयोदसे पत्रे) तु' 'देवेन्द्रस्रिया निजावदातकरणाय कान्ती(न्ति)नगर्याः प्रासाद एक-रात्रो सेरीसकग्रामे समागीत इति जनप्रसिद्धिः !' इति पाठदर्भागत् कान्तिनगर्याः प्रासादानयनम् ।

त्राणीयाणि त्ति भषद् । सेरौसयनयरे विहरता त्राराहित्र-पउमावद्भरणिंदा क्तावक्षीयमिरिटेविंदस्रिरणा उक्राड 'ऋष्यए ठाणे का उस्समां करिसु। एवं बद्घवारं करिले ते दहूण सावए हिं पुष्कित्रं। भयवं! को विसेमो इत्थ का उन्हाग्गकरणे ै। सुरोहि भणियं । इत्य पहाणपत्तही चिष्ठद । जीसे पासना-**इ**पडिमा कोरद सा य <sup>ध</sup>सिक्तिच्यिपाडिहेरा इतद्दा तस्त्रो सावयवयणेणं पउमावर्रमाराचणत्यं खववासतिगं कयं गुरुषा । त्रागया भगवर्रः। तीए त्रादट्टं। जहा। सीपार्य त्रन्थो सुत्तहारो चिट्टदः। मो जद्दत्य त्रागच्छद् त्रप्टमभत्तं च करेद् सूरिए पत्थिमिए फलस्त्रियं घडेलमाडवर, त्रणुदिए पहिपुसं<sup>9</sup> संपाडेर तन्त्रो निष्पच्चर । तन्त्रो सावएहिं तदाइन्णत्यं सी पार्ग पुरिसा पट्टविश्वा। सो श्रागश्चो। तहेव घडिउसाढत्ता। <sup>भ्</sup>धरिणिन्द्धारित्रा निष्यत्रा पडिमा। घडिन्तसः सत्तरारसः पडिमाए दिश्रए<sup>ट</sup> ममो पाउक्पूचो। तसुविक्खऊरण उत्तरकात्री घडित्रो । पुर्णो समारितेण मसो दिट्टो । टङ्कित्रा वाहित्रा । रुहिरं निसारिउमार हुं १९। तश्रो सुरीहिं भणिश्रं। किमेय तुमए कयं। एवंमि मसे अच्छन्ते एमा परिमा अर्द्रवस्रस्त्रहेज

१ 'मबह' A. B. २ 'स्ट्रिणो' B. ३ 'कालोस्सम्बद्धां' B. 8 'भणिइबं' A. 'भणिबं' B.

पू 'नदिष्टियां, A. B. ६ 'तयवग्रीस' B. ७ 'प्रदिष्टियां, A. ८ ६ 'तयवग्रीस' B.

ह 'क्हें (हि) बए ' A. १० ' रुद्धं ' B

सण्यभावा र इन्ता । तत्रो मङ्गुटुणं चंपिछं यंभिमं र हिरं।
एवं तौ से पिडमाए निष्णक्षाए चडवी सं श्रंनाणि विंवाणि खाणिहिंतो श्राणित्ता ठाविभाणि। तभो दिव्यसत्तीए श्रविष्णापुराभो
तिस्ति महाविंवाणि रत्तीए गयणमग्गेण श्राणीयाणि। चडत्येऽवि
श्राणिक्तमाणे विहाया रयणी। तश्रो ध्वारासेण्यगामे
खित्तमक्ते विंवं ठिश्रं। रखा सिंरिकुमारपाखेण चालुकचक्कवरणा
चं उत्यं विंवं कारित्ता ठविश्रं। एवं सेरीसे महण्यभावो पासनाहो
श्रक्तविं संघेण पूरक्तर । मिच्छा विडवहवं काउं न पारेंति।
सुमुश्रघडिश्रत्तेण्यं न तहा सलावखा श्रवयवा दीसंति। तिस्ति
श्र गासे तं विंवं श्रक्तवि चेर्रहरे पूरक्तर ति ।

॥ श्री श्रयोध्याकल्पः समाप्तः ॥

इं ८८ म ८॥

१ 'सप्पभवा' A.

३ 'निष्पन्नार' B.

पू ' घडित्तेण ' A.

२ 'घंभिड' B.

<sup>&#</sup>x27; 8 'धारासेग्रेय' A.

६ 'पूइज्जित्ति ' A.

सिडार्थीका वनाने खर क्सियजाम्बद्धनद्रीणिभाजः प्र**को निक्ति**(स्कृः)स्त्रमाणे श्रुतियुगविवरात्तीत्रपीडार्दितस्य । यसा प्रभागभागेऽन्तिमजिनमुकुटस्रोधदासुर्यमुचै-<sup>९</sup> सुम्रचौत्काररावस्फटितगिरिदरी दृश्यतेऽद्यापि पूरः ॥ १ ॥ चके तीर्थप्रवृत्तिं चरमजिनपतिर्थच वैशाखगुक्तै-<sup>र</sup>कादश्वामेत्य राचौ वनमनु सइसेनाइवं जृक्षिम् दानाः। मच्चा वास्तव चैका दश्रगणपतयो दौ चिता गौत शाद्या जगन्भु(खु?)हिद्शाङ्गीं भवजलिधतरीं ते निषदावयेण ॥ २॥ यसां त्रीवर्धमानी<sup>र</sup> ब्रह्मनगनहद्देशनावृष्टिमन्यां क्रवा श्रीइस्तिपालाभिधधरणिभुजोऽधिष्ठितः ग्रस्क्रशालाम्। खातावूर्जेख दर्शे शिवमणमसुखश्रीनिशान्तं निशान्ते प्रापत्यापास्तपापान् विरचयत् जनान् मा पुरीणां धुरीणा ॥ ३ ॥ नागा ऋदापि यखां प्रतिकृतिनिषया दर्शयन्ति प्रभावं निसें नीरपूर्णे ज्वसति ग्रहमणि: कौशिके यिश्वशासु। भृविष्ठाश्चर्यभृभिश्चरमजिनवर स्तूपरम्बद्धपा षा[5]पापा मध्यमादिर्भवत् वटपुरी अतवे याचिकेश्वः॥ ॥॥

> ॥ इति श्रीश्वयायाकस्यः॥ ॥ ग्रं• १• १० १० १०॥

१ 'चौत्नारगवं' A. "

२ 'एकादस्या (प्रवा ?)' A. B.

र 'वर्डमानो ' A. B.

श्रंगजणवए करकंड्निवपालिकामाणाए .चंपानयरीए. नाइटूरे कार्यंबरी नाम प्रडवी फत्यां। तत्य का िकी की शनाम पत्रयो । तस्य यहोस्रमीए कुं हैं नाम सरवरं । तत्य ज्हाहिवरी मिड्री नाम इत्यो ज्ञत्या। त्रनया क्उमत्यविहारेणं विश्रंतो पामसामी किल्कुंडममीवदेसे काउमगोण ठिश्रो। सी य जूहनाही पद्धं पिक्छंती जाइसरी जाश्री चिंतेइ श्र। जहाऽहं विरेहेर हेमंधरी नाम वामणी ऋहेरि । जुवाणा विखा य मं? खवइमंति। तश्रो वेर्गांगो ?) ए<sup>8</sup> निमरमाइस्स माहिणो माहाए खम्बंधियं मरिखकामो भदं दिहो सुष्पदृहमङ्केल्<sup>५</sup>। पुहो भ कारणं। मए अहिंदुए वृत्ते तेणाइं सुगुरुपासे नीत्रो । गाहित्रो सम्मत्तं । त्रंते कयाणमणेण नियाणं मए कयं। जहा भवंतरे खचीऽहं क्रम ति । मरिजण <sup>(</sup>हत्यी जात्री हं इह भवणे । तत्री द्रमं भगवंतं पञ्ज्वामामि त्ति चिंतित्र तत्तो चेव मरवरात्री धित्त् सरमकाने तेहिं जिलं पूषदः। परिवालित्रपुळगहित्रसमानी श्रणमणं काउं महिड्डियो वंतरो आश्रो। एयमसम्बं चारेहिंतोर योचा करकंड्राया तत्थागत्रो। न दिहो सामी। स(रा)या १º

१ 'काली '  $B\cdot T$ ., 'काली ' A. २ 'जू हा हिवइ ' B.

३ 'मां ' P.

<sup>8 &#</sup>x27;वेरमो ' B.

पू 'सहेंग ' A. B. ई 'इत्य (त्यौ ?) ' A.

७ 'भवग्रे<del>ड</del>ं' B.

<sup>•</sup> प 'तेक्यो 'A.

८ 'ब्सुबं चारेडिं' A. B., 'ब्सुबं चरेडिंतो' P.

१॰ 'राया' A. B.

श्रदं श्रष्णाणं निर्देद । धन्नो सो हत्यो जेण भयतं पूरशो ।
श्रहं तु श्रधन्नो ति । एवं मोश्रतसा तसा पुरश्रो धर्णिद्रष्णभावेण नव हत्यपमाणा पिडमा पाउसूश्रा । तश्रो तुहो
राया जय जय ति भणंतो पणमद पूश्रद श्र । चेदश्रं च तत्य
कारेद । तत्य तिमंद्रं उपकासिमधुदपृश्रं पिन्खणयं च कारेंतेण रन्ना किल्कुंडितित्य प्रयोमिश्रं । तत्य मो हत्यिवंतरो
संनिज्द्रं करेद । पद्मण य पूरेद । नवजंतीपसुहजंताणि किलकुंडमते य ककमाकरे प्रयासेद । जहा गामवामी जणो गासु
ति भण्ड । तहा किल्कुंडिनियामी जिणोऽिव किल्कुंडी ।
एसा किल्कुंडस्स उपानी ॥

पुर्लिं पास्त्रामि क्र उमत्यो रायउरीए काल्स्मगा ठिन्नो।
तत्य वाहके लीए जंतस्य तन्नयर मामिणा(णो?) ईसर्र लो बार्गा ज्याग्या नामो बंभी (दी) भयवंतं पिष्कि जण गुणिकत्तणं करेद्र। एस
देवो श्वाससे सा निवपत्तो जिण्ति। तं मोलं रायग्यान्नो उत्तरित्ता
पक्तं पासंतो मुक्तिन्नो। पत्तवेयको य पुट्टो मंतिणा पुल्यभवे
कहेद। जहाऽहं चार (र) द्त्री हो जण पुल्यजने वसंतपुरे पुरोहि।
चपत्तो द्त्री न्नामि। सुट्टा रोगपी हिन्नो न्न गंगाए निवलंतो
चारण रिमणा बोहिन्नो न्न हिंसाई पंचवए पाले मि। दंदिए

१ '[च ?] धन्नो त्ति ' B. २ 'पाउन्भुखा ' B.

भू 'काउसागे' A. ६ 'बंदी' B. T.

<sup>&#</sup>x27;चारदस्तो ' B. T.

म नोवेनि । कमाए य जिलेनि । समया जेर इरमागमो जिलपडिमं पलमंतो दिहो पुक्वि लिंमावएलं । तेल पुहो गुरा-सागरसाली । भयवं राएयसम चेरयागमले दोमो न वा । सुणिलां भिलां । दूरभो देवं पलमंतसम को दोमो । सक्वि एमो लुकुडो भविस्मर कि । तं मोजल खेयं कुलंतो पुलरिव गुरुणा भंवो इस्मेर कि । तं मोजल खेयं कुलंतो पुलरिव गुरुणा भंवो इस्मेर हिम कि । तस्रोऽइं तुहो तं मव्यं मणु-भवित्ता कमेण राया जामो । पद्धं पिक्वित्र जायं मे जार-मरणं ति । एवं मंतिस्म कि हिता भगवंत पलमिश्च तत्य मंगी मं कारेर । पद्धं मि सक्वित्र विहिरिए तत्य रुणा पामामो कारियो । विवं च परहावित्रं । कुकुडचरणे इस्मरुणा कारियंति कुकुडे-सर् नाम तित्यं इदं । सो य राया कमेण खीणकमो स(मि)-जिल्लि कि । एसा कुकुडेसरस्म उप्पत्ती ।

नाविषुष्ठियासुठ वर्गायः ॥ (

॥ ग्रं० ३५ श्र १ ॥

१ 'सासेमि' P.

२ 'मस्ब्यो  $^{\prime}$   $\mathrm{T}$ .  $^{\prime}$ 

३ 'सज्भिष्टित्ति' A. B. ४ 'कुक्काडसरसा' B,

पू 'जिग्रापह 'A. 'जिग्रापर(इ॰?)' B.

ई 'कुगाइ ' B. T.

चितिसंतिकुंयुश्वर्मिक्षामिष्णेगयल 'रहिए निमंखं। पभणामि इत्यिगाउर तित्यस्य समासत्री कर्णा १ ॥ षिरित्रादतित्ये<sup>र</sup> दोषि पुत्ता भर हैसर बाहुवं सिनामाणो त्रासि । भर्हस्स सङ्ोयरा त्रहाण उर्दे कुमारा । तत्य भयवया पव्ययंतेण भरही नित्रपण श्रहिसित्तो । बाष्ट्रबस्तिणी तक्ख-सिला दिखा। एवं येसाणवि तेसु तेसु <sup>8</sup>दे येसुं(सु?) रज्जाइं दिखाइं। श्रंगकुमारनामेणं श्रंगदेगो जाश्रो। कुरुनामेणं कर्राबन्तं पिसद्धं। एवं वंगक्षालंगस्तर से गात्रवंतिमा(या ?)इ.स विभाशा। कुरुनिरंदस्म पुत्तो इत्यो नाम रावा इत्या। तेण इत्यागाउरं निवेशित्रं। तत्थ भागीरही महानई पवित्तवारिपूरा परिवहर। तत्य मिरिसंतिकुंश्रश्राचा जदामंखं 'मोलमममत्तरममट्टारममा जिलंदा जाया। पंचमक्ठ(द्व)मत्तमा य कर्मण चक्रवट्टी होउं <sup>६</sup>क्खंड-भारहवासरिद्धिं भुंजिंसु । दिक्खागहणं नेवलनाणं च तेसिं तत्थेव मंजायं। तत्येव ° संवच्छरमण्सित्रो भयवं उस्भागमी बाह्न-बिल्लनन्त्रस्य <sup>व</sup>िक्कास्य कुमरस्य तिञ्जयणगुरुदंयणजायजार्द÷ भर्षजाणित्रदाणविहिणो गैहे त्रक्खयतद्दयादिणे दुक्ख्रसेणं पढ-मपौर्णयमकामी । तत्य पंचदिव्वाद पाउसूत्राद । मिस्समामि

१ 'रङ्ग ' A. B. २ 'तिथे (खे?)' B.

३ 'कुमारो ' B. 8 'देसेसु ' A. B. T.

**५ 'सोलसम[स ?]त्तर' A. B.**ं

६ 'इक्लंड ' T. 'इक्लं[ंड ?] ' B.

र्° 'संवत्सर' (१) B. ५ 'सिजंस' B.

श्र तत्येव नयरे समोसढो। तत्य विग्रहुक्मारो मृहरिसी त्व-सत्तीए विड व्यासक्खनोत्रणप्पमाणसरीरो तिहिं पएहिं त्रक्षंतते-स्को नमुई सासित्या। तत्य परे सगांकुमारमहापउमसु-स्मपरसुरामाद महापुरिमा खप्पषा। तत्य पंच पांडवा खन्म पुरिमा चरमसरीरा दुज्जो हगापसुहा य महावस्तिवा त्रणेंगे ससुप्पषा। तत्य मन्तकोडिसुवसाहिवई गंगद्त्त सिट्टी तहा सींहिमांद्रम जीवो रायाभित्रोगेणं परिवायगस्य परिवेसणं काउं वेरगोण नेगमसहस्मपरिवृडो कत्ति यसेट्टी सिर्मु गांसुव्यय-सामिममीवे निक्खंतो। तत्य महानयरे संतिकुं युत्रारमिन्ना जिल्लाणं चेरयादं मणहरादं श्रंबादेवीए य देखलं नासि। एवमणेगत्रक्हरित्रसहस्मिनहाणे तत्य महातित्ये जे जिल्ला स्पप्पभावणं कुलंति भविहिपुव्यं जन्तामहस्वं निम्नवंति ते कदवयभवगाहणेहिं हिपुत्रकमाकिलेसा मिद्धिसुवगक्कंति नि।

श्री गजा ह्रयतोर्थस्य कल्पः स्वल्पतरोऽष्ययम् ।
मतां संकल्पमंपूर्तीं धत्तां कल्पद्रुकल्पताम् ॥ १ ॥
॥ इति श्री हस्तिनापुर्तीर्थकल्पः समाप्तः।
॥ ग्रं॰ २४ श्र ११ ॥

१ 'महारिसी' B. २ 'तथ (त्य ?)' A:

३ 'वेरगोगं' A. 'वे[र?]गोगं' B.

<sup>8 &#</sup>x27;कत्तिव्यसिट्टी'  $A.\ B.$  े ५ 'विष्ट[ष्टि] पुळ्लं' B.

<sup>€ &#</sup>x27;धुवकमा' B. T.

पणिमय सिरिवीर जिणि(णं) रे देवं सिरिबंभ संतिक यथेवं।
सञ्च उर्ततत्यक प्यं जहास्त्रं किं पि जंपे मि ॥ १ ॥
सिरिक्षत्त उज्जनरवदकारिश्र जिणभवणि देवदा समए।
तेरसवच्छरसदए वीर जिणो जयड सञ्च उरे ॥ २ ॥

दहेव जंबुद्दीवे दीव भार हे वासे महमंडले सखडरं नाम नयरं। तत्य नाइडरायकारिकं मिरिजिज्ञिगस्रिगणहरपदट्टिकं पित्तलामयं मिरिवीर् बिंवं चर्रहरे श्रच्छर। कहं नाइडराएणे तं कारिकं ति तस्य उपात्ती भाषरः। पृत्विं नडू समंडलमंडण-मंडीवरनयरस्य सामिं राथाणं व(ह'लवंते हिंदे दाइए हिं मारिजणं तं नयरं श्रहिट्ठिशं। तस्य रखो महादेवी श्रावश्वसत्ता पलाहत्ता बंभाणपुरं पत्ता । तत्य य सथललक्खणसंपुत्रदारयं पस्त्रा। तश्री नयराश्री वाहिं एगत्य हक्खे तं वालयं झोलिश्रागयं ठावित्ता मयं तप्तासदेवे ठिया किंचि कस्यं काउमाढत्ता। तत्य य पर्दिव्जोगेण समागया सिरिजिज्ञागस्रिणो तक्ष्कायं श्रपरावत्तमाणिं दृष्ण एस पुष्यंतो भावि त्ति कल्किजणं चिरं श्रवको-इंता श्रव्हिश्रा। तीए रायंपत्तीए श्रागंद्रण भणिश्रा स्रिरिणो। स्थां विकं एस दारश्री कुलक्खणो कुलक्खयकारो दीयर।

१ ४ जिसं ' B. T. २ ' राय (वे'वा' स ?) स ' A.

<sup>.</sup> ३ 'बलवंतिक्टं' P. (समीचीनोऽयं पाठ इति श्रीकान्तिविजय-सूरयः।

<sup>8 (</sup> पु.(प ?) त्ता ' A. । पू. 'दळ्जोगेस ' A. B.

६ं रायपत्तीर' इति A. पुस्तके नास्ति।

स्रीहिं वृत्तं। भद्दे! एम महापुरिमो भविस्ताद्गा ता सब्ब-पयत्तेण पालिकिको । तस्रो मा ऋणुकंपाए चेई इरचिन्ताकरणे निउत्ता गुरू हिं। मो त्र दारश्रो कयना इडनामो गुरु मुहात्रों पंचपरमिट्टिनसुक्कारं मिक्छित्रो। सो त्र चवस्तेल गहित्र-धणमरो श्रवखयपृष्टयस्म उवरि श्रामच्छते मूमए श्रमूढलक्खो मारेद। तन्त्रो सावएहिं <sup>१</sup>चेदहरात्रो निकालियो जणाण र्गावीस्रो रक्खेर। श्रस्नया केणावि <sup>२</sup>जोगिणा पुरवाहिरे भमंतेण सो दिहो। वत्तौसक्तक्त्वणधरो त्ति विश्वासिश्रो। तत्रो तेण सुत्रसपुरिसमाहणत्यं तमणुगच्छंतेण तस्स<sup>ध</sup> मायरं त्रण्सविय तत्थेव ठिई कया। तश्रो त्रवसरे तेण जोगिणा भणित्रो नाइडो । जत्य गावीरक्खणादं कुणंतो रत्तद्धं कुलि-मतरं पामिं तत्य चिह्नं काऊण ममं किह्जामि। बालीण तह त्ति पडिवसं<sup>3</sup>। म्रस्नया दिव्वजोएण तं दहूण जाणाविद्यं जोगिणो । दोवि गया तत्य । तत्रो जड्डत्तविहाणेण त्रिगां पच्चा खिऊ ए तंरत्त उद्दीरं तत्य परिक वित्ता जो गिंमि पया हिएं दिंते नाइडेणावि पयक्तिणीकत्रो प्रमी। कहिंचि जोगिणो दुइचित्तवित्ति<sup>र</sup> नाजण रायपुत्तेण सुमरिको पंचनसुक्कारो। तष्प-

१ '-- शैए अमूढ ' B. T. २ 'चेई हराखो ' A. B.

३ 'जा (ज ?) गाग 'A. ४ 'तस्स ' इति B. पुस्तके नास्ति।

५ 'रत्तदुइं' B. • ६ 'चिन्हं'B. T.

७ 'पडिवसां' A. abla ५ रत्तक्कारं A., रत्तक्कीर B.

द 'वित्तं' A.

भावेल जोगी, प्रणहवंती उक्छिवित्र जलले खिली नाइहेल । जात्रो सुत्रखप्रियो। तत्रो चिंतित्रं तेए। श्रहो संतस्म . माहर्षा । कहं तु तेषिं गुरूणं एयसा दायगाणं पच्चंयरिसामि सि श्रागंतं पणया गुरुणो। सवं पतं सक्वं विषत्तं किसं च श्रादमहं ति भणिए गुह्वयणात्रो उत्तगादं चडवौमं चेईयादं कारिश्राइं। कमेण पत्तो पडरं रज्जिसिरि। सेन्नसंभारेण गंतुं गवि(हिं) पर पेरत्रं सट्टाणं। श्रक्षया विश्वत्ता सिरिज जिग-स्रुरिणो तेण । जहा । भगवं। तं किंचि कक्कं श्रारम् जेण तुम्हाणं मज्ज्ञ य कित्ती चिरकालं पसरद त्ति । तत्रो ग्रहिं भेणूच उद्दिं थणे हिं जत्य खीरं तं झरद तं भूमिं प्रसृदयकरं नाजण तं ठाणं दंसिश्चं रखो । तेणं गुहत्राएरेणं सच्चउरे वौरमुक्लात्रो क्लामएहिं महंतं कारित्रं त्रश्नं सहरं चेदत्रं। तत्य पर्दुःवित्रा पित्तलमर्दे निरिमहावीरपिडमा जंजाग-सरीहिं। जया पयदाकरणत्यं श्रायरिश्रा पद्रिशा तया श्रंतराले एगंमि उत्तमक्रमो वहमाणे नायहरायपुन्वप्रियस (विंड्स-रायस श्रामारदस्त मुत्तीए पर्टा कथा। बीयंमि सम्मे कैगाविवेशको मयगामद्रव्यमहीए जायाए संखनामचित्रएण

१ 'सर्वं चत' T., 'सव्वं वत्त' P. २ 'का (क ?) मेगा' A.

<sup>•</sup>३ 'गहिख' P. सम्यक् पाठोऽयमिति श्रीकान्तिविजयसूरयः।

<sup>8 &#</sup>x27;पित्तलमई-पहिचा' इयान् पाठः B. पुक्तके नास्येव।

थू 'पदद्वा' P. ६ 'विंज्ञक्त' B. T.

७ 'बासाव ब्टब्स ' P. प 'मयगामयव्यम होए ' A.

गुरुत्राएसाको र दंडघाएण कूवको कको। अञ्जिति संख्कूतक्त्री भसद् । सो ऋ ऋखया सुक्कोऽवि वतसाहपुखिमाए पाणीएण भरिक्तर। तर्रए लग्गे वीरा(र?)शामी पयट्टिश्रो। जिसा श्र कर्ग वीरस्य परद्वा कया तमि चेव लगे द्गासूत्रमामें वयग्-पगामे य द्षि. वीर्पडिमात्री साइसावयहत्याए सिन्नवासे हिं पयद्विश्वाश्वो । तं च वीरपिडिमं निचमचेर राया। एवं नाइड-रैं। एण तंबिंबं कारित्रं। तंच **बंभ संति** <sup>३</sup>जक्खेण मन्नि इत्रिपाडि -हे(हा?)रेण ऋहोनिसिं पञ्जुवासिज्जदा सो ऋ पुर्व्वि धार्माहेव-सिट्टिणो वसहो त्रासि। तेल वेगवर्रूए नर्रूए पंचसयसगडभरो किंडु भो। सो तुट्टो। तभो सिट्टिणा <sup>ध</sup>चारिजलाइ हेउं वेयणं दाजण वड्ढमाण्गामवाहिलोयाणं समिष्यो। ते य गामिलया गहियरित्या तस्म वसहस्स चिंतं पि न कुणंति। तन्नो सो श्रकामनिष्जराए मरिकाणं वंतरेस सू**लपाणी** नाम जक्छों जान्त्रो। विभंगनाणं पउंजिन्न <sup>७</sup>विषायपुव्यजमावद्वयरो तिमा गासे वद्धमच्छरो मारि विख्येद । तश्रो श्रद्दणो गामो एहाउं कय-बिकिसो <sup>ट</sup>धुत्रकड्(ड)च्छ्त्रइत्यो भंगद्र । जसा देवसा दाणवसा वा श्रन्हे हिं किं पि श्रवरद्धं सो मरिसेड सि । तश्रो तेण अक्खेण पुन्तभववसहस्य वुत्तंतो कहिन्नो । तस्सेव वसहस्य ऋद्विपुंजीवरिं

१ 'गरुआसेगा' B.

 $oldsymbol{ imes}$  ' लगे(ग्गे  $oldsymbol{ imes}$ )  $oldsymbol{ imes}$  .

३ 'बं[भ ?] संति ' A ! 8 'जलाइ ' A.

५ 'मरिजग' B.

**६ 'जक्बे**' B.

<sup>9 &#</sup>x27;विद्याय' B.

प 'कड ' B. T., 'कडी कुख ' B.

देखकं कोएहिं कदं। तसा पिडमा कारिश्रा। दूँदमसो देवस्त्रो ठवित्रो। तत्रो मो व्हमास्मामो प्रहित्रगासु त्तिं परिद्धो । 'जायं सिवं। कमेणं रदू(द्)इज्जंतगतावसाममाश्रो भयवं वह्नमाण्यामी इंडमत्यविदारेणं विदरंती वाषारत्ते तत्य गामे पत्तो । गाममण्यवित्र तत्येव देववले रयणीए कावसामारे ठिश्रो । तेण <sup>६</sup>मिक्क इिट्ठिणा सुरेंण भीमहत्तासहत्विपिसायना-गरूवेहि अवमग्गित्ता "सिरकन्ननामादतनहाक्किपिट्टिवियणात्रो वियब्बियात्रो । सव्बत्य(घ) भयवंतमक्खोभं नाजण १० मो खनसंतो <sup>११</sup>गीयनह(इ) थुइमाई हिं पष्जुवासे इ। तष्पभिद तस्म जक्खवस्य **र्वभसंति** त्ति नाम रूढं। मो य सञ्च उरवीर नेईए परट्ठाविकेषेण निवसर। रत्रो त्र गुजारधराण पक्तिमभागे व(ब)लि हि<sup>१२</sup> ति नयरौ रिद्धिमिद्धां। तत्य सि(मे)लाइचो<sup>ः</sup> नाम राया। तेण य रयणजिं अनंकमी जुङ्गेण रंकि श्री नाम सिट्टी परास्त्रश्री। मो त्र जाए तं(त?)स्य कुवित्रो तब्बिगाइएत्यं ग्रज्जास्वदहस्मीरस्य

१ 'गामोत्ति' B. र 'जाइसिवं कमे**गा'** B.

३ 'दूइकांत' A. B., 'दुइकांत' P. T.

<sup>8 &#</sup>x27;विचारेस' B. T. ५ 'काउसमां ' B. T.

र्द गि(मि ?)क् ' A. % 'भीमहाट (ट्रहा ?) स' B.

<sup>.</sup> ८ 'गासादंतऋक्ति' B.

 $<sup>\</sup>epsilon$  'सव्वय' T., 'सव्वया' P., 'सव्वत्य' A.

१० 'नाऊण' B.

११ 'नइ' B. T. **१२ <sup>क</sup> बलहि '** B. T. १३ 'सेलाइची ' B. T.

पश्चमं धणं दाऊण तस्म महंतं सेमं त्राणेर । तिम त्रवमरे व(ब)ल-**हीशो चंदणह**मामिपडिमा श्रंबाखित्तवास्त ज्ञा श्रहिट्टा-यगबलेणं गयणपहेण देवपट्टण गया। रहाहिकढा य देवया-बलेण वीरनाइपडिमा अदिइवत्तीए मंचरंती श्रामीय पुंचिमाए सिरिमालपुरमाथा। श्रखेवि माद्रभया देवा अहोचियठाणं गया । पुरदेवयाए य भिरिवंह्वम गासूरीणं उपात्रोध जाणा-विश्री। जत्य भिक्खालद्वं खीरं रुहिरं होजण पुणोध खीरं रे।हिर तत्य माह्रि ठायव्यं ति । तेण य से(मि)नेण विक्रमात्रो भट्टिं सएहिं पणवालेहिं[वि.सं. ८४ ५]विरसाणं गएहिं वसिहिं भंधिजण सो राया मारिश्रो । गत्रो<sup>९</sup> सठाणं इसीरो । तत्रो त्रन्नया त्रन्नो ग्राज्ञास्य मुज्जारं भंजित्ता तत्रो चलंतो पत्तो सच्छरे दममयदकाषीए [वि.सं. १०८१] विक्रमवरिषे मिच्छ-राभोर । दिट्टं तत्य मणोष्टरं बीर्भवणं । पविट्टा इणहण क्ति भिष्ण मिलक्ख्णो। तम्रो गयउरे जुक्तित्ता वीर्मामी ताणिश्रो। लेसमित्तं पि न चिलत्रो सट्टाणाश्रो। तश्रो बद्रह्मेसु'" जुत्तिएस पुव्यभवरागेण बंभसंतिणा त्रंगुलचलकं चालित्रो । सर्वे

१ 'बल' B. T. २ 'गवलेखं ' A., 'गवलेख' B.

३ 'देवपट्टगां गयरे' A., 'देवपट्टगायगरे' B.

ध 'उप्पर्ज' A. ५ 'प्ररेगा(गाः?)' A. '

ई 'सिक्नेस ' B. P. T. • ७ 'तच्यो (?)' A.

 $<sup>\</sup>sim$  'गुज्जस्वरं' T., 'गुज्जस्व(घ ?)रं' B. e — 'क्रसाबो' B.  $% \circ$  'वह' A., 'बहस्रोस' B.

इक्षंतेऽवि गज्जाणवरंमि निचलीहोउं ठिश्रो जगनाहो । जाश्रो विसक्खो मिसक्ख्नाहो। तश्रो घणघाएहि ताडिश्रो सामी। क्रमांति 'घाया अरोहसुंदरी एं। तत्रो खमापहारेस 'विसही-(इसी ?) भूएस मक्करेणं तुरक्केहिं वौरसा त्रंगुसी कहित्रा। तं गडिकण य ते पट्टिया। तत्रो लग्गा पञ्जलिखं तुर्याणं पुच्छा। लग्गा य विचिष्ठं मिच्छाणं<sup>३</sup> सुच्छा। तन्त्रो तुरए कुंद्रिता । पांयचारियो चेव पयट्टा धस ति धरणीए पडिमा । र्श्मार्णं सुमरंता विलपंता दीणा खीणस्ववला नहंगणे ? प्रदिदृवाणीए भणिया पवं। वीरसा त्रंगुनिं प्राणित्ता तुन्हे जीवसंप(स)ए पिडमा। तभो गुज्जगाधिवर विन्हित्रस्यो भीमं धुणंतो सिक्षारे पादमद। जहा। एयमगुलिं विलिजाण १° तत्येव ठावेड। तश्रो भौएडिं तेहिं पश्चाणीया। सा सामा य झडिन सामिणो करे। तमक्करं पिक्किन पुणोऽवि सञ्च उरं पद्म उणं<sup>११</sup> पि न मगंति तुरका<sup>१२</sup>। तुट्टी च उ व्यक्षि देवि समण-संघो । वौरभवणे पूत्रामहिमागीयनदृवारत्तद्विणदाणेहिं पभा-

१ 'घायाच्यो' A. B.

२ 'विच्न्ती' P.

३ 'मिक्स (ऋता?) गां ' A. 8 'क्टिन्ता ' B.

पू 'पडिया' B.

६ 'नेइंगगो' A.

<sup>.</sup> ૭ 'મશિયા' B.

प 'खास (सि ?) सा' A.

८ 'संसए' P. समौचौनोऽयमिति व्योकान्तिविजयसूर्यः।

१० 'बलिज्जा" A. B. .

११ 'पइसकोगं' B.

१२ "तब(तुर?)का' A.

वणं करेद । अञ्चया बर्डाम काले वोस्तीणे मास्त्रविश्वयनरिंदो गुज्जरधरं भंजिजण सञ्च उर गीमाए पंडनो। तत्रो बंभसंतिण-पउरं सिम्नं विडिब्बिजाण भंजिभी तस्त बलं। तस्त ल्हासभावासेसं खड़ित्रो वक्तगा । मासवाहितर कोमकुड़ागारार कंडि डि मी-(भी?) पणद्वी कागणासं। श्रह श्रमया तेर इसयश्रख्याले [वि. सं. १३४८] विक्रमसंवक्करे <sup>१</sup>पवलेणं कप्फरदलेंणं देसंमि भक्तंते <sup>२</sup>नयरा गाँमैसु पलाणेसु जिल्मवणद्वारेसु ढिक्किएसु जोश्रंणचडमञ्ची बंभसंतिमाइ व्येणं ऋणाइयगहिर परतं वक्क वक्कंतं मोकण चिरि-मारंगदेवमहारायणा श्रागमणं मंकिजण भगां सुगालवर्षा। मच उर्सीमा वि न चंपित्रा। त्रह तेर्सयक्ष्मत्रविक्रमविरेसे [वि.सं. १ १ ६ वे ] ऋ**ञ्चावदीण्**षुरताणस्य कणिहो भाषा उस्नू-खाननामधिको हिस्सौपुराक्षों मंति धमाइवपेरिक्रो गुक्तर्धरं पट्टित्रो। प्रित्तक्षुष्ठा हिवई समरसी है णं दं हं दा से मेवा हरे सो तथा रक्तित्रो। तत्रो एमीरज्वरात्रो बगाइदे मं मुहुदास्यारं नयराणि य भंजित्र ( श्रासावस्त्रीए पत्तो । कसारेवरात्रो त्र नहो । सीमनाइं च घणघाएण भंजित्ता गहुए रोविजण ढी (ढि) भी ए पेसे रूर्। पुणी वासणा व स्तीए गंतुं मंड सिक्सराणरं

१ 'इंडिंब' B. T. २ 'पव्यलेगा— (?) क—र दलेगां ' B.

३ 'नयरे' A. ४ 'मंति माइव-- रिचो ' B.

पू 'चित्तकूडाव्हिवइ' B. \* ई 'भंजिय' B. P

७ 'ग्रुड्डूए परोविज्जख' P. ८ 'दिस्तीए' B. T.

<sup>&</sup>amp; '- ए पेसेइ पुर्यो 'इति A. पुस्तके नास्ति

दिखत्ता सोर्ट्ड निश्वशाणं पयद्दावित्ता श्वासावस्तीए श्वावाभिश्रो। श्वाक्तंदिरदेखलाईणि पञ्जालेद । कमेण मत्तमयदेशे सपत्तो। तश्रो सञ्च रे तहेव श्वणाहयतंबस्से वट्यतेषु मिच्छ्दलं पलाणं। एवं श्रणेगाणि श्ववदाणाणि पुष्वोमंडले सञ्च उरवीरनाहस्स पायडाणि सुव्यति। श्रह श्रलंघणिञ्जा भविश्वव्यय त्ति दूशमकास्रविलिशिएण केलिप्पिया वंतरा इवंति। गोमंगदिरखंटिए
श्व भवणदूरी इवंति देवयाउ त्ति। श्वश्विष्टेए पमत्ते श्विष्ट्रायगे
वंभसंति अक्लंमि श्वस्तावदी ग्राएण सो चेव श्रण्यमाहप्पो
भयवं वौर्मामी तेरस्यसत्तमञ्जे [वि.सं, १३६०] विस्माइचवच्छरे हिस्लिए श्राणित्ता भ्वासायणाभायणं कश्रो। कास्तंतरेण
पुणरिव पिडमंतरे पायडपभावो पूर्वारिहो भविस्तह ॥

सञ्च उर्कणमेथं निर्चं वायंतु मिर्सम्प्रपमेथं। वंकित्रफलसिद्धिकए सिरिजिसप्रहसूरि सो<sup>०</sup> भव्या!॥१॥

> ॥ इति श्रीसत्यपुरक्कः॥ ॥ ग्रं॰ १६१ श्रह॥

१ 'शियखार्खं' B.

२ 'बासासावस्त्रीर B.

ह 'प (म ?) ड ' B.

<sup>&#</sup>x27; ४ 'संवत्सरे' A. 🤻

प् 'ब्यासायसा' A.

६ 'पूरिच्यारि<del>च्यो</del> ' A.

७ 'जिग्रापह' A.

वरधमंकीर्तिक्ट (क्ट) घभी विद्यानन्या श्रितः पविकि (च?) वान् । देवेन्द्रवन्दितो यः स जयत्य ष्टापद्गिरी शः॥ १॥

रैथि सिन्न प्टापद्भद्र एपद्मुख्यदोष लच हरः।

ऋष्टापद्म स्टिष्मः स जयत्य एपद्गिरी शः॥ १॥

ऋष्टम स्ता नवनवंति बे हिब लि प्रस्तयः प्रवर्यतयः।

यश्चिम भज्ञ सन्तं स जयत्य एपद्गिरी शः॥ ॥॥

४ त्र युजि कि र्षेतियोगं वियोगभीरव दव प्रभोः समकम्।

यवर्षिद् शमहस्ताः स जयत्य एपद्गिरी शः॥ ॥॥

यवा एपुच पुचा युगप हृष्य भेण नवनवित पुचाः।

ममये वेन शिवमगः स जयत्य एपद्गिरी शः॥ ॥॥

रत्न चयमिव स्तं खप्ति तयं चिति चयस्थाने।

यवास्थापय दिन्दः स जयत्य एपद्गिरी शः॥ ६॥

सिद्धायतन प्रति संहिन पद्यित यव स्वतु द्वाः (?) ॥।

सरती ऽरवयचे त्यं स जयत्य एपद्गिरी शः॥ ०॥

सरती ऽरवयचे त्यं स जयत्य एपद्गिरी शः॥ ०॥

१ 'वरधर्मकौर्तिऋषभो ' B. २ 'पविचवान् ' A.

३ फ़्लोकोऽयं नास्ति A. प्रस्तके। क्रमिकफ्लोकसंख्यापनम-विगयाय्येव फ्लोकगणना च। B. प्रस्तके तु फ्लोकगणनाप्येतदनुसारिंगी। 'लच्चचर [:|]'B. 'ऋषभ [:|]'B.

ध 'ति ख (र्ह?) ति ' A ! ५ भो [: ?] ' B.

६ 'समये (ये ?) 'केन ' B.

<sup>&#</sup>x27;सचडीः' A. B. 'सवधीः' T. P.13

यत्र विराजिति चैत्रां योजनदीर्घं तदर्धपृषुमानम् । क्रोग्रचथोस्स्से: स जयत्यष्टापदगिरीगः ॥ ६ ॥ यम आदमितमा व्यथाचतुर्विगति जिनमितमाः । भरतः माताप्रतिमाः म जयत्यष्टापद्गिरीणः ॥ ८ ॥ खखाकतिमितिवर्णाद्भवर्णितान् वृतमानजिनविमान् । भरतो र तिर्णितवानिह म जयत्य छापद गिरी शः॥ १०॥ मप्रतिमास्रवनवतिं बन्ध्सूपांन्तथाईतस्त्रपम् । यचारचयच्चित्री म जयत्यष्टापद्गिरीयः ॥ ११ ॥ भरतेन मोइसिंहं इंतुमिवाष्टापदः कताष्ट्रपदः । शुश्भेऽष्टयोजनो यः म जयत्यष्टापद्गिरीमः ॥ १२ अ यसिमनेककोश्रो महर्षयो र भरतक वर्णादाः। सिद्धं साधितवन्तः स जयत्यष्टापदगिरीधः ॥ १३ ॥ <sup>५</sup>सग्रसुताये सर्वार्थे भिवगतीन् भरतरा जवं मधीन्। यत्र सुब्बिरकथयस्य जयत्यष्टापद्गिरीमः॥ १४ ॥ <sup>६</sup>परिखां सागरसकरन्त<sup>७</sup> सागराः सागराप्रया यच । परितो रचितकतये स नयत्यष्टापदिगिरी शः॥ १५॥

१ 'वर्णी [अप?] विश्वितान्' A. B. २ 'भव (र?) तो' A. B.

<sup>ं</sup> ३ 'मंद्र्घयो 'इति दिवारं B. पुत्तके लेखकरोषेण।

<sup>8 &#</sup>x27;भरतश्वकावत्वीद्याः' B. ५ 'सगगर (?) B.

ई 'परिखा' A. B. % '- करना' B.

<sup>ं</sup> द<sup>'</sup> सागराः' इति B. प्रस्तने चृटितम् ।

वास्वितिसित्र खेनो जेनो यो गङ्गयाश्रितः परितः।

सन्ततसुस्नो करेः म जयत्यष्टापद्गिरौगः ॥ १६ ॥

यच जिनतिंकतदानाद्दमयन्त्या पे कतानुकपपस्म ।

सास्वभावितस्त म जयत्यष्टापद्गिरौगः ॥ १० ॥

यमकूपारे कोपात् चिपन्न बास्तिनां हि (नाष्ट्रि) पाकन्य ।

न्नारावि रावग्गीऽरं से जयत्यष्टापद्गिरौगः ॥ १८ ॥

स्रजतन्त्रा जिनमहस्तक केन्द्रोऽवाप यच धरगोन्द्रात् ।

विजयामोघां ग्रितं म जयत्यष्टापद्गिरौगः ॥ १८ ॥

सत्रस्तरोऽष्टादण दी चपाचादिदिच जिनविम्नान् ।

यचावन्दत गणस्त् म जयत्यष्टापद्गिरौगः ॥ २० ॥

प्रचलेऽचोद्यमचलं खग्निवन्दितिनो जनो समते ।

वैदि।ऽवर्णयदिति यं म जयत्यष्टापद्गिरौगः ॥ २० ॥

प्रसुभिषतपुण्डरौकाध्यमाध्यमात्युरोऽच दणमोऽस्रत् ।

दग्रपूर्विपुण्डरीकाध्यमाध्यमात्युरोऽच दणमोऽस्त् ।

दग्रपूर्विपुण्डरीकाध्यमाध्यमात्युरोऽच दणमोऽस्त् ।

१ 'द (इ?) मयन्या 'A. B.

र 'रावि (व ?) ग्रोरं ' B.

१ 'सस (?)' A.

<sup>8 &#</sup>x27;वाय (प) प (य) च ' B.

५ 'चापाद्या (च्या ?) दि ' A.

<sup>4 &#</sup>x27;वा (वो) रो' A.

यच स्तृतजितनाथोऽदीचत तापमभतानि पञ्चदम ।

त्रीगौत्मगणनाथः स जयत्यष्टापद्गिरीमः ॥ २३ ॥

द्रायष्टापद्पर्वत दव थोऽष्टापद्मयश्चिरस्थायो ।

व्यावर्णि महातीर्थं स जयत्यष्टापद्गिरीमः ॥ २४ ॥

हित<sup>१</sup> श्री श्रष्टापदमहातीर्थकच्यः घमाप्तः ॥ ...
हितिर्यं श्रीधमेघोषद्धरीणाम् ।
॥ <sup>१</sup>गं॰ ३० श्र० २४ ॥

१ 'इति' B. एक्तके गांक्ति । २ ग्रज्ञसंख्या गांक्ति A. B. एक्तकयोः।

सिरि<sup>९</sup>म**ञ्चिन मि** जिलाणं पयपडम्ं पणमिकण सरपणयं। मिहिसा<sup>र</sup>महापुरीण कष्णं जंपेमि लेवेणं॥ १॥ दहेव भार हे वासे पुन्वदेसे विदेहा नाम जणवश्री। संपर-काले तौर हित्तिदेशोत्ति भषद्र। जत्य उ पद्रगेष्ठं मद्धरमंज्ञन-फलभारोणयाणि कथनौवणाणि<sup>8</sup> दौसंति। पहिया य चिविडयाणि<sup>9</sup>-दुद्धसिद्धाणि पार्यमं च शुंजिति। पण पए वावीकूवतलायनई स्रो ह त्र मक्करोदगा । पागयजणा वि मक्कयभामविमारया । श्रणेगसा त्थपसत्थत्रवात्थिनिवणा य जणा। तत्थ रिद्धित्थिमत्रसमिद्धा मिहिला नाम नयरौ ऋत्या। भंपरं<sup>७</sup>(इ) जग दित पिमद्भा। एथाए नाइदूरे जाग्यमहारायसा भाउणा काग्यसा निवासठाणं कागाइ-पुरं वहर। तत्थ मिडिलानयरीए कुंभरायपभावई संभवस्स भगवश्रो मिस्तिनाइसा दत्थीतित्ययरसा निमिजिणसा य विजय-निववणादेवीनंदणसा चवणजमाणदिक्खानेवलनाणक काणयारं जायारं । दत्य श्रहमसा सिरिवीरगणहरसा श्रकंपिश्रसा जयो। दत्य ज्रगबा हमयण्रे हाणं पुत्तो नमी नाम महाराया वसय-यह्वद्रथरेण पत्तेयबुद्धो सी**इ सिंद** परिक्वित्रवेरमानिच्छत्रो संवृत्तीर । दत्येव लक्की इते चेदवेर श्रव्यमहागिरी भीमो

१ 'श्री'(?) A.

<sup>9 &#</sup>x27;संपयं' B. T.

र्ट 'संब (वृश) स्तो ' B. १० 'चेइए ' A. B.

२ 'पयपयपडमं'(?)  $\mathrm{B.}$ 

३ 'म (मि ?) चिला' A. 8 'कयलीवला (गा ?) गा ' B. 4 'विविडियागा' P. 4 'तलाव ' B. T.

**<sup>≂ं</sup>**'कख— पुरं' B.

कोडिनगुनी श्रासमिनो विरिवीर निवाणात्री वौसन्तरे ं, वाससयद्गे वोस्तीणे ऋणुष्यवायपुन्ने निर्जा**णयं** नाम वत्थं पढंती विषाइनको सामुच्छेदयदिष्टिं पवित्तजण पावयश्चिय धेरेडिं त्रकेगंतवायज्ञाहि निवारिकामाणोऽवि चल्यो निव्हवो जात्रो । विरिमहावीर मामिपयपंक यपवित्तिश्रवाशों बागागंगागंदर्-नर्भो मिलिता एयं नथरिं पवित्तयंति । दत्थ चरमतित्ययरो क्वासा भवद्वित्रो इत्य जगायसुत्रामहामईए जमास्मिठाणे महस्रो वडविडवी पिसद्धो। दत्य मिरिर्गममीयाणं दीवाहरु।णं साकु खुकुंड ति कोगे क्ढं। पायाक सिंगाई णि य कोर्य-तित्याणि त्रणेगाणि चिट्ठंति। इत्य य मिस्सनाइचेईए वद्रहट्टा देवी कुबेर जक्छो प निमित्रिण रेचेईए गंधारी देवी भिउडि-जक्तो<sup>8</sup> श्राराष्ट्रयजणाणं<sup>8</sup> विज्ये<sup>६</sup> श्रवष्टरंतिन्ति ।

> इय मिहिलाकणमिणं सुणंति वार्यात ° जिसापहिठमा जे। तेमिं खिवेद कांठे वरमासं सुत्तिसिरिमहिसा ॥ १ ॥

> > ॥ इति श्रीमिश्चिलातीर्थकल्यः॥

॥ यं०२४ श्र १८ ॥

१ 'सिख' B.

र 'व**रहा**' B.

३ 'नमिजे [जि १] गा 'B. ४ 'भिजिटिजनस्तोख 'A. B.

पू 'जिसासं' B.

६ 'वे (वि?) म्वे' B.

<sup>,</sup> ७ 'जिया' A. B.

प 'इति श्री म (मि?) थिला' A., 'इति मिथिला' B.

श्रीधर्मनाश्रमानस्य रत्नवाइपुरे स्थितम् । तस्येव पुररत्नस्य कन्पं किं भिड्नवीस्यहम्॥

<sup>्</sup> १ 'द्वीपे' इति B. प्रस्तके नास्ति ।

र 'को प्रतिष् ' A. B! ६ 'बहल ' B. T.

<sup>8 &#</sup>x27;पञ्चचलारिंग्राचापोच्छय' इतिलेखकदोषेश A. प्रस्तकेऽधिकम्

ų 'तनया (य ?) तया' A. B. 🔑 ६ 'वहतो' (?) B.

तित्य च य षु चः रे सुसक्रमागतसुका सकर्माण्य निर्मिमाणः प्रतिदिनं दुर्वाग्भिरपालेभे । न च तद्वनमसौ प्रत्यपादि । ततः पित्रा गाढ़ं प्रत्यष्ठं [इत्य] र बबादिप स्वकर्माणि स्टत्रेसननार्नयनादीनि कारचित्रसुपकानाः। त्रनारमवलोका पुनस्तत्र चैत्ये गलानारानारा तथैव तेन नागकुमारेण सार्क खेलितुं लग्नः। पृष्टश्च नागामरेण। किं कारणं पूर्ववित्ररन्तरं न कौडितुमायासि । जनकः कुर्णात मद्यम् । खकर्मनिर्माणमन्तरेण कथमिव जटर-पिठरविवरणसुपपद्यत दति। तदाकर्णः दृक्कर्णकुमारो वाचसुवाच। यद्येवं तर्हि कौडान्ते भूपीठे विबुध भवियाम्यहमहिः । मत्युक्तं चतुरङ्गुखमाचं सौद्देन मृत्खननोपकरणेन किला लया ग्राह्मम्। तच चार्रचामौकरमयं भविष्यति । तेन हेचा तव सुटुम्बस्य ष्टित्तिनिर्वाषो<sup>५</sup> भविष्यतौति सौषदात्तेनाभिष्ठिते स तथैव प्रतिदिवसं कर्तुं प्रवृत्तः । पितुञ्च तत्कनकमर्पयित सा। न च रहस्यमभिन्दत् । श्रन्यदातिनिर्वन्धं विधाय प्रकाति सति पितरि भयाद्ययाव-खितमचक्यत्ततः सस्मितेन विस्मितेन च जगदे जनकेन। रे मूर्ख! चतुरङ्गल [मन्य च (च) तुरङ्गल] माचमेव किमिति न किनिता? बज्जतरे हि किन्ने भूरितरं भूरि भवति।

१ 'कुलक्रमागतः' A.

<sup>&#</sup>x27; २ 'प्रत्यहबलादिष '(?) A. 'प्रहत्य' B. T.,

३ 'स्टत्खनमां' A.

<sup>• 8 &#</sup>x27;ख (खे ? ) सितुं ' A.

थू 'खत्तिनिर्वाष्टों ' B. ' ६ 'सम्मितेन ' A. B.

७ 'चतुरकुलमन्यच[ब]तुरकुलमात्रमेव ' B. री.

१ 'समि (म)ति रिक्तं' A.

र 'तज्जनके 'A.

इ 'से (स ?) पद्मगत (ता ?) ' B.

<sup>8 &#</sup>x27;प्रविश्र [ त ] स्तस्य ' A.

भू 'कुद्दालिकयां (या) चिच्छे (च्छि) दे ' B.

ई 'दंष्ट्रासंपुटेन दृ ( द ) द्य संपुटे (  ${
m ?}$  ) '  ${
m B}.$ 

७ '-- लक्ववितानि ' B.

प 'न (नि ?) वसतीति '।

<sup>&</sup>amp; 'समय (यि?) नो' B.

१ • 'सहस्रे (से ?)' A.

दिशिष्टा मेघर्टिः। कन्द्रणा गासनदेवी किन्तर्य ग्रासनयतः श्रीधर्मानाथपादपद्ममेव।हेवाकचश्चरीकाणामनर्थप्रतिघातमर्थप्राप्तिः चाच सूचयतीति॥

> इति श्रौरत्नशाइम्य श्रीजिनप्रभस्तिः। कन्यः इतो रत्नपुराख्यपुरस्य यथाश्रुतम्॥ १॥

॥ दति श्रीधर्मानाय <sup>१</sup>जनास्ति स्त्यपुरतीर्धकर्यः ॥ ॥ यं: ३२ श्र २०॥

१ 'इति धनीनाय' A.

## श्रीश्रपापाष्ट्रहत्कस्यो दौप़ोत्सवकस्यो वा।

पणिमि<sup>९</sup>य वौरं<sup>२</sup> वुच्छं तस्मे व य मिद्धिगमपवित्ताए। पावापुरौर कणं दीवमङणित्त पडि<sup>र</sup>बद्धम् ॥ १०॥ गवडे सपाड़िलपुरे संपद्गाया त्ति बंडभरहवर्र । त्रक्त **सुहत्ति**गणहरं पुच्चर पणक्रो परम<sup>६</sup>सङ्घो ॥ २ ॥ दीवासियं पव्यमिणं सोए सो प्रतिश्वं। भयवं कह संभूयं भणद् गुरू १° निवसणे सु १९ ॥ ३ ॥

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणो<sup>१२</sup> भगवं म**हावीरो** पाणयकषाडिए पुष्फुत्तरविमाणे वीससागरोवमादः त्राउं<sup>१३</sup> परि-चा जित्ता। तत्रो <sup>१४</sup>वुत्रो समणो तिषाणीव<sup>९४</sup> गत्रो दुमीसे त्रोस<sup>९६</sup>-ष्पणौए तिएसु ऋरएसु वदक्कंतेसु श्रद्ध <sup>१०</sup>नवमासा हित्रपंचहत्तरौ-१८

प् 'लोखोत्तरे ' C.

१० 'गुस्र (रू ?) B. D.

र 'पर्यामि**च्य**' C.

२ ' वौरवुत्यं ' C.

३ 'पडिवच्चम् ' C.

<sup>8 &#</sup>x27;संपईरायत्ति' C.

प 'खंडभरचवइं ' B. D. 🗼 ई परमसङ्घो B. D.

७ 'दीवार्लि**ख** ' C.

८ 'संभूखयं ' C.

११ 'निवस्र ग्रेस ' B. D.

१२ 'समर्खे भयवें'  ${f B}$ . 'समर्खा भयवें'  ${f D}$ .

१३ 'बाडं' B. 'बाउं' D. १३ 'चुकाे' D.

१५ 'तिसायोवगड' B. D. १६ 'उस्राप्ययोगः B.

१७ 'खट्टनव—' D.

१८ 'वासावाससेसे ' B. 'वासावासाससे ( ससेसे ? ) D.

र 'चचोत्धे' C. 'च उत्थर' B. D.

२ 'मारग्गी 'B. D. ३ 'नुत्यंति 'B. D.

<sup>8 &#</sup>x27;सी हायवसहाइं' B. D. ५ 'तत्यवासी दिगागंतरं' B. D.

६ 'इर्णे गमेसिया' B. 'इरयामेसिया' D.

७ 'बासोवऋल--' D. 'बासोबऋलंमि ' C.

५ 'ति - - सालाए ' B. ६ गब्भविणिमकं ' C.

१० 'साऊग् ' B. D. ११ 'नाउ ' D.

१२ 'सत्तमासे ' B. D. १३ 'नवण्डमासाखं ' B. D.

१8 'बाज्रहमाणयराइं दिव्यागं' C. १५ 'चित्तसिबा' C.

१६ 'मेरानंपसरवस्तुवग्रह' B. D. १७ 'इस्वाय' D.

१८ 'पयडव्यवदायो 'D. १८ 'सुत्तरोगो 'B., 'भूत्तरोगो 'D.

२० 'बम्मापिचोडिं' B., 'बम्मापिउडि D.

२६ 'दावसगएडिं' D.

गएहिं तीसं वासाइं श्रारवासे विस्ता संवक्त रिश्वं दाणं दालं व चंद्रणहाए सिवियाए एगागी एगदेवदृषेण मगासि रक्षिण-दममीए तंमि चेव विरसे कहेणं श्रवरण्डे नायसंख्यणे निक्तंतो । बीयदिणे वहल रेदणेणं पायसेण पाराविश्वो ११। पंच ११ दिब्बाइं पाउक्षश्राइं। रेश्तन्तो वारम वासाइं। तेरम १४ पक्ते श्र १५ नरसर-तिरियक रेद्वस्यो महिन्ता उंगां च तवं चरिन्ता जंभियगामे २० उद्धार वालिश्वातीरे गोदोहिश्वासण्णं १८ कहुभन्तेणं तं मि चेव रिक्ते रेवदसाहसुद्धदसमीए पहरितंगे केवलन। णंपन्तो। दक्कारसीए श्र मिन्द्वमपावाए महसेणवणे रेतित्यं पयष्टिश्वं २१ इंद्रभूद्रणसुष्ठा गणहरा दिक्तिश्रा। २१ सपरिवारा वयदिणाश्रो श्र भगवश्रो

```
र 'बागारवासे ' B. D.
 १ 'वासाइ' B. D.
                            8 'दाऊं' B. D.
 ३ 'संवक्टियं' B. D.
                       ६ 'मणसिरि' B., 'मगासिरि' D.
 \mathbf{u} 'सिवियाए' \mathbf{D}.
                            ८ 'इन्द्रेगं (बद्धेगं ?)' D.
 9 'वरिखे' B. D.
 ट 'निक्खंते' B. D.
१० 'बलइलद्प्पेगं' B. D, 'बइलविप्पेगं' C.
                                    १२ ' पंचं ' D.
११ 'पासविद्यो ' B. D.
१३ 'पाउतत्तो ' B., 'पाउततत्तो D. १४ 'तेरंस' D.
                                    १६ 'खोवसमें ' C.
१4 B & D omits 'ख'।
                    १८ ' उच्चुवालिखा ' B. D.
१७ 'गमे ' B. D.
१६ 'यासवीयां ' B. D. • २० 'नक्खत्ते ' B. D.
                          ै २२ 'प - - ट्टिबं' °C.
२१ 'वसे' D.
२३ 'सपरिवावयदिखन्धो ' B. D.
```

बाबाखीसं बामा 'चलकामीची जाबाची। तं जहा- एगा ऋदि रश्चगामे तिषि रे चंपापिही चंपा रसं द्वास मनेसासी-वाणि<sup>(</sup>श्चमानेस चडद्दम नासंदारायगिष्ठेसं क मिहिलाए दो भहि°त्राए एगा श्रासिम याए एगा परिष्य समीए एगा भावत्यीए चरमा पुण मन्द्रिमपावाए इत्यिसासरको श्र भुक्तमाणसुक<sup>१०</sup>मालाए श्रामि । तत्य श्राउमेमं जाणंती<sup>१९</sup> सामी सोलमे<sup>१२</sup> पहरादं देसणं करेद्र । तत्य वंदि<sup>१३</sup> उमागत्रो<sup>१४</sup> **पुसा | जो** राया त्राहण्डं मदिहाणं सुमिषाणं फलं पुच्छे द्र<sup>९५</sup>। भयवं वागरेद् । ते १६ श्र दुमे पढमो ताव चलपासाएसु गया चिट्रंति । तेसु पडंतेसु व ते न णिंति । ने वि १० णिंता वि तहार निगाक्कति जह तष्पंडणात्री विणस्तंति १८। एयस्। सुमिणस्य फलं एवं दूममगिइ वामा चलपासायत्याणीचा।

१ 'चडमासीयो नायायो' B. 'चडमासीयो नायाड' D.

र 'बहियगामें 'B. D. ३ 'तिगा' B. D.

<sup>8 &#</sup>x27;चंपास' B. D. ५ 'दुवालास' B. D.

ई 'वाणिय' B. D. ' ७ 'भट्टिबाए' B. D.

<sup>ु</sup>र 'ब्रालभिव्याए' B. D. ६ 'प्रोयभूमीए' B. D.

१० 'सुंकसालाए' B. D. ११ 'जार्गता' B. D.

१२ 'सेलस' B. D. १३ 'वंदिखों ' B. D.

१8 'मागड' B. D. १५ 'प्रकेइ' B. D.

१६ 'ने चा' B D. १७ 'गिता' B. D.

१८ 'तया निग्रक्ति' B. D.

१९ B & D Adds 'विकास प्रया तप्पड़को विवासांति '।

२॰ 'गिडिवासा' B. D.

संपद्माणं सिणे हाणं निवासाणं च श्रिचि रूमाश्रो। • इं भो द्स्-माए द्ष्यजीवीदश्चाद वयणात्रो<sup>ध</sup> गया धसात्यीसावया। द्रथरपर-समयगिइत्येषिं तो पहायत्त्रणेष् ते त्र गिहवासाए पिडहंति । देसभंगाई हिं तह विणिगांतुं न<sup>े</sup> दक्किस्तृंति<sup>ट</sup> । वयगहणेणं जेवि णौहित तेवि त्र विहिनिगमणेणं तत्रो १° ते विणिसिसांति। गिहिसंकिते १९ साई मन्द्री शागंया भगा ११ परिणामा भविस्तंति । . विरखा य सुसाइको होजल त्रागमाणु<sup>१३</sup>मारेणं गिहिमंकिसेसाद<sup>१४</sup>-मन्द्रो त्रागए वि त्रवगणिऊण कुलीणत्तर्णेण<sup>१५</sup> निव्वहिस्रांतित्ति<sup>१६</sup> पढमसुमिणत्यो ॥१॥

बौन्नो<sup>१०</sup> पुण दुमो। ब इवो वानरा तेसिं मज्झे जूहा हिवदणो<sup>१८</sup> ते त्र मञ्चोणं<sup>१९</sup> त्रप्पाणं विक्तिपंति<sup>६०</sup>। त्रन्ने वित्र तन्त्रो सोगौ इसद् । ते भणंति । न एश्रम<sup>१९</sup>सुदंगो सीसचंदणं खु एयं विरत्ना

१ 'सिगोष्टाग ' D,

३ 'हें भो ' B. D.

५ 'पष्टाग्यत्ताग्रेग ' B. D.

<sup>9</sup> C. omits 'न'।

<sup>&</sup>amp; 'नियामेखं ' B. D.

११ 'संकिलेसमञ्जो '  ${f B.~D.}$  १२ 'मणपतिग्रामा '  ${f D.}$ 

१३ 'च्यागमाणुमारेगां'  ${f B.~D.}$  १४ 'संकिलेसाई'  ${f C.}$ 

१५ 'कुलीयाख्योग' C.

રહ ' મિઝ્મોશાં' C.

२१ 'मखुइंगो ' B. D.

२ 'खिंघरत्ताउ' D.

४ 'वयणाउ' D.

<sup>•</sup> ६ 'पडिश्वंति ' B. D.

प 'इव्हिसांति ' B. D.

१॰ ' तज ' B. D.

१६ ' निब्बिश्चिसंति सि' 🤄

१७ 'ब्बीब्बो '  ${
m C.}$ , 'बीर्डं '  ${
m D.}$  १८ 'जूहाहिवईस्रो '  ${
m B.}$   ${
m D.}$ 

<sup>·</sup> २० 'विक्षिंघंति ' B. D.

पुण वानरा १ न सिंपित । ते श्रीक्षत्ते हिं सिंसिक्जंतित्ति । एयस् ए फलं पुण दमं । वानरत्याणीश्रा गिष्क् लगा । श्रूप्यस् नित्तेण चलपरिणामत्तेणं च । श्रूष्टाहिवर्दे गिष्क्वाहिवरे श्रीयरि यात्तणो श्री श्रुप्टाविलेवणं तृतेमि । श्रहो नित्ता सावक्राकेवणं श्रुप्टिविलेवणं तृतेमि । श्रहो नित्ता सावक्राकेवणं श्रुप्टिविलेपणं च श्रक्तेसि वि न स्क्वारणं लोगहमणं च । तेसि श्रुप्टिश्रपवित्तीए य वयण्डीला ते भिष्मसंति न एयं गर्रास्थि किंतु धमां गमेयं विरला तदणु रे रोहेणावि न साव रे को पयिष्टि हिति । रे ते य तेहिं सिंसिक्ति रे हिति । जहा एए श्रवगीश्रार्थं श्रुप्टिवित । तेहिं सिंसिक्ति रे हिति । जहा एए श्रवगीश्रार्थं श्रुप्टिवित करायत्ति । वीयस्व(मि.)णत्यो ॥ २॥

तदत्रो<sup>१५</sup> पुण इसो । सच्छा<sup>१६</sup> यखीरतरूणं चिट्ठे । बहते सौ<sup>१०</sup>हपोत्रगाए संतद्भवा<sup>१०</sup> चिट्ठंति । ते य लोएहिं पसंसिक्जंति

१ 'मलिपंति' C. २ 'खिंसिक्जितित्ति' B. D.

३ 'पयसा' B. D. 8 'गव्छिता' B. A.

५ 'गक्शइवई ' B. A. . ६ 'बायरियाणिइणो ' C.

७ 'बाहाकमाइ' B. D. ८ 'बाहेसवि ' B. D.

६ 'तक्कारसे 'C. १० 'तद्वुरोच्चसा वि 'C.

११ 'सावच्च ' C. १२ 'पयट्टि हिं' C.

१३ ' खिंसिका हिंति ' D., ' खिसिका हंति ' D.

१८ 'बावगाचा ' C. 'बावगीचा ' B. D.

१५ 'तइड' B. D. १६ 'सवाय-' B. D.

इ० 'सी चयोबगा ' C., 'सी चपोबाया ' B. D.

१८ ' धसंतरूवां ' B. D.

श्राहि<sup>९</sup>गसांति श्रा बंबू<sup>९</sup>लाणं च वहिंद्वे सुण<sup>९</sup>गन्ति । फलां तु एयस्मेमं । खीरतहत्याणीयाणि माह्रणं विहरणं पाष्ट्रगाणि खित्ताणि सीवयावा । साहणं भत्तिबद्धमाण्वंता धमाविगाह-्दाणपरा सुसाइहरक्खणपरा य ते य हंधि हिंति बद्ध<sup>म</sup>गा भी हपी-यगा नौथ: वासिवार्यसत्थोसन्नार्दसं १ ११ किस दिनायत्रो त्रनेसि गसणात्रो<sup>९२</sup> त्र! ते त्रप्पाणं जणरंजणत्यं <sup>९३</sup>पसहंतं दरिसिहिति। तरांविहकोश्रो हिस्<sup>१४</sup>त्रलोगेहिं पसंसिक्जिहिंति<sup>१५</sup> पहिनेसिस्तंति त्र तव्ययकरणा<sup>१६</sup> स्रो। तत्य <sup>१०</sup>य कया केई धमासङ्गा<sup>१८</sup> वे हाहग परिहा<sup>९८</sup>हमा वा दूदकंति है ते ऋ तेसिं तसावि है वाणं च सुणगादद पिडहा<sup>९९</sup> भिस्तांति <sup>१९</sup>त्रभिक्खणसुद्धधमाकहणे भसिस्तांति

**८ एयास्समं** C.

१ 'बाह्यामंति' B. D. २ 'वुक्कूलार्गा' C.

३ 'सुस्मात्त' C.

पू 'खीरतरु, यागी ' B. D. ६ 'विष्टरण पाउणाणं C.

७ 'बज्जपमाणवंता' C.

प् 'बड्डगा ' B. D.

र 'वासिवासेत्योसमा' C. १० 'ई -- 'C.

१९ 'किट्टत्तग्रन्थो ' C.

१२ 'ग्रसगाउ ' D.

१३ 'पसंतं' C.

१४ 'इक्षियमेलो (लोगे?) हिं C.

१५ 'पसंसिञ्जिश्वित' B. D.

१६ 'तव्यवस्योद्यो ' B., 'तव्यवस्यो उ ' D:

१७ 'यया केइ' B. D. १८ 'धम्मसङ्गा' B. D.

९८ 'परिचारमधा' B. D. २० 'टूइव्जिति' B. D.

<sup>🤏 &#</sup>x27;तब्भाविष्यायां' B. D. 🕈

<sup>🤻 &#</sup>x27;पिंडचाचिसंति' B., 'पिंडचाविचिसंति' B. D.

<sup>🤾</sup> C. omits ' व्यक्तिस्त्वया—भविस्तंति त्ति '।

जेस कुलेस दूरकांति ते म्ब्लिन पिडशिसकासांति प्रवसाए द्सयसेणधमागकः।(च्का?) मी इपो प्रगाद भविस्रांति ति ॥ ३॥ च अत्यो पुण एवं<sup>१</sup>। के <sup>१</sup>वि कागा वाबीए तडे<sup>३</sup> तिमाए श्रभिभूत्रा मायासरं दह्ं तत्य गंतुं पयद्वा। केण वि निसिद्धा न एवं जलंति<sup>५</sup> ते श्र सद्दरंता तत्थ गया विणट्टायनि ६। फलं तु दमं। वाबीयाणीत्रासु साहमंतर् त्रर्गभीरा सुभावित्रत्या° उसागा ववायक्षम्लाः श्रगहिलगहिलो राया इदनाएण कालोचि-अध्यानिरया अणिस्मि<sup>९०</sup>त्रोवस्मिया । तत्य कागसमा अद्वंकजडा त्रणेगकसंकोवस्या<sup>११</sup> धमत्यो। ते त्र <sup>१२</sup>जयधमामद्वाए त्रभिभुत्रा<sup>१३</sup> माया गरणाया<sup>९४</sup> पुण पुन्न<sup>९५</sup>त्तविवरीया धमांचारिको<sup>९६</sup>। पर्देव कट्ठा<sup>९०</sup>ण्ट्राणिनरथा वित्र परिणत्तात्रो<sup>१८</sup> त्रनुवायपयट्टताको त्र कस्यवंधहेडणो ते दहुं मूढधिसामा तत्य गिक्हिहिति नि १८। केण वि गीयत्येण ते भिष्डिंति। जदा न एस धमामगो।

१ 'एव' D.

र 'को वि ' B. D.

३ 'ततिसाए ' B. D.

<sup>8 &#</sup>x27;निद्धो ' B. D.

u 'जलं' B. D.

६ 'विग्रष्टायन्ति ' B. D.

७ 'भावि**चत्य'** D.

प 'बहिलगहिलो ' B. D.

<sup>• &#</sup>x27;कालेविचा' B. D. १० 'च्यासिखवसिस्या' B. D.

११ 'बागेमकांकावया' B. D. १२ 'बाज्यधमासदाए' B. D.

१३. 'बाभिभूया' B. D. १8 'सर्पाखा' B. D.

१५ 'ब्नुत्तविवरीया' B. D. १६ 'धर्मधारिको' B. D.

१७ ' बर्रकडामुडामुतिरिया ' B. D. १८ ' परिमित्ताउ ' B. D.

१८ 'गक्टिंचिंतित्ति' B. D.

किंतु तदा भाषीयं। तहा वि ते श्रासुद्दंता के ये श्राहिति विणिसिहिंति श्रा संसारे पडणे गणं जे पुण ते सिं वयणेणं वाहिति। ते श्रामुद्धधासमाहमा भविस्तिति ति॥॥॥

पंचमो इमो। त्रणेगमावया गणाउले विममे वणमञ्ज्ञे मीहो मत्रो हिंद न य तं कोवि मिगालाई विणायेद कालेणं तत्य मयमीहकडेवरे कीडगा उउण्णणा। तेहिंद तं भिक्तत्रं दहुं ते सियालाई उउद्विति क्ति। फलं तु। मीहा प्ययणं परवादमयदुद्धिकात्रो ११। वणं पविरलस्परिक्लगधिमा त्रज्ञणभारहवामं ११ मावयगणा परतित्थित्राई पवयणपचणीया। ते हि १९ एवं मत्रंति। एयं १४ पवयणमन्हाणं पूत्रामकार १४ दाणाद वुक्के १६ य गरंतो जहा तहा फिट्ट जित्त विममं त्रमदात्यज्ञणसंकुलं तं च पवयणं त्रहम्यं त्रदस्यववगमेणं निष्णभावं भविसाद तहा विषणीया भएण १९ नवं उवद्विहंति। किर दत्य पर्षणं १०

१ 'तहाभासोयं' D. B, २ 'ज्ञाहिंति' B. D.

३ 'पयडकोगं ' B., 'रपडकोगं ' D. •8 'तेसि ' B. D.

पू'गाडले' B. 'गाबोले' D. ६ 'मड' B. D.

৩ 'বাদ্লা' B. D. দ 'নীই' B. D.

द 'सिच्यालाई ' B. D. १० 'सी होपणं ' B. D.

११ 'दुद्धरिसद्गाचा' B. - दुद्धरिमत्ताचा ' C. 'दुद्धरिसद्गाउ ' D.

१२ 'भरहवासं' B. D. १३ 'तेहिं' B. D.

९८ ' एवं ' B. D. • १५ 'साक्तार ' B. D.

<sup>&#</sup>x27; १६ 'बुक्के ' B. D. , १७ 'पयगां ' B. D.

१८ 'यचकीया' B. D. १६ 'भक्षानतं उवद्विहेंती' B. D.

संगई मित्य । सुट्टि श्वरं वित्त । कालदो सेणं तत्य की डगण्याया पवयण निद्धं घ समयं तरीयाई उप्पक्ति हित । ते य पर्वणरं निंदण भंडणा है हिं सामण लाधवं जिल्हित । तं दहुं ते प्रमणीया वि । एए सिंप सुण है पि न सेलु ति धुवं निरद्ध से से से पित्त । निकाय तेणं उबद्दिस्ति प्रवणं ॥ ५॥

कहो पुण दमो । पडमागरा सरीवरगाई श्र पडमा गह्म १०-गजुश्रावा । पडमा १९ पुण उक्क हि १२ चाए ते वि विरक्षा न तहा रमणिक्ज त्ति १२ । फलं तु । पडमागरत्याणी याणि धमा खिला दं सुकु जा इंवा । तेसु न पड १४ माई धमापिड विलक्ष वादं साइ मावय-संघा वा । जे वि धमं १५ पडिविक्जि हिंति ति । ते वि कु सी जा १६ -संसमीए जु जिश्रपरिणामा भविस्तृति । १० उक्क र डिया पद्यंत-खिलानी यकु जा इंवा । ते भि १० धमो १९ प्रयहिस्तुद्द । ते वि

```
१ 'खिंह' B. D. २ 'सुडियत्तं वृत्ति' B. D. इ 'निद्धध' B. D. ध 'निद्ध्यातं वृत्ति' B. D. ध 'निद्ध्यातं द्वित्त' B. D. ६ 'दहू' B. D. ७ 'पञ्च्याचा' B. D. ६ 'दहू' B. D. ६ 'निह्हसेसां मेयं ' C. १० 'ग्रह्मजुक्यावा' B. D. ११ 'पाजमा' B. D. 'पञ्चोमा' C. १३ 'हामणिज्जित्त' B. D. १६ 'ज्ञम्मीक' C. १६ 'ज्ञम्मीक' C. १६ 'ज्ञम्मीक' C. १६ 'जुम्मीक' C. १६ 'जुम्मीक' C. १७ 'जुम्मीक' C. १९ 'जुम्मीक' C.
```

१८ 'पंदृष्टिसाइ' B. D.

त्रहाण्यानिदोसामो<sup>९</sup> खोएणं<sup>९</sup> खिसिक्न<sup>३</sup>माणादं साददोसदहुनोण<sup>४</sup> सक्जं साहिस्तितित्ति ॥ ६ ॥

यत्तमो रमो। को वि <sup>५</sup>करिसगो दुव्वियड्ढो<sup>ई</sup> दृडूघुण<sup>७</sup>-क्खयादं पारोहत्रक्त्रगादं व्वीयादममं वीयादं मन्नतो किणि-त्तायखित्तेसु जम्पराद सुपय १९ र । १९ तमाञ्ची समागयं विरक्षं ११ सुद्भृवीयं त्रवणेद सुखित्तं<sup>१३</sup> च परिहर<sup>९४</sup>दत्ति । एयस्। फलं दसं करिमग<sup>९६</sup>त्थाणीत्रा दाणधमार्द्भ<sup>९६</sup> ते य द्व्यिङ्ग<sup>२०</sup> जाणगं मना प्रणा उगा<sup>१०</sup> लिवि संघभत्ताद <sup>१८</sup>दालालि पाउगालि मनंता ताण<sup>२</sup>° वि ऋषत्तेसु दाहिति। इत्य<sup>११</sup> चडभंगी एसी सुद्धी त्रप्पालगामन्त्रे किं चि सुद्धं <sup>११</sup>देयं भवद तं त्रवणेहिंति<sup>१९</sup>।

१ 'दोसाउ' B. D. १ 'लोएग B. D.

३ 'क्विसिज्जमासाई' C. 8 'दुइत्तरान' B. D.

पू 'सकरिसगो ' C. 'करसगो ' B. D.

६ 'दुव्वियष्ट्रो ' C. 'दुच्चियट्टो ' B. D.

७ ' दट्टघुणक्खयाइं ' B. D.

प 'बीयाइं सम्मंबीचाइं ' C. 'बीयाइश्तममं बीयाइं ' B. D.

६ 'कुसराइ'। १० 'सुपयरई' B., 'घ्पयरई' D.

११ 'तमाकासमागयं' B. D. १२ 'विरलिसुद्धवीयं B. D.

१८ 'पश्चिद्ध त्ति' B. D. १३ 'सुवित्तं' B. D.

१५ 'केरिसगत्याणीया' B. D. १६ 'दाणधन्मदह' B. D.

१७ 'दुवियट्टा' B. D. १८ 'सघमत्ताइ' B. D. १८ 'सघमताइ' B. D. २० 'ताम वित्तेस दार्हित' ट.

२१ 'इच्छ चलभंगो ' B. 'इक चलोभंगो ' D. 'इत्य चलोभंगो ' C.

२३ 'बावगोश्चिति ' B. D. २२ 'सडदेवं ' D.

सुपत्तं वा भगागयं परिहरिस्तंति । परिष्माणि दाणाणि दायगा
हेगाहगा य भविस्तंति । त्रस्त्रहा वावक्खाणं त्रबीया त्र स्था साइणो
ते वि साइनुद्वीए दुव्वियङ्घा गिण्हिस्तंति । त्रठाणेसु त्र त्र विहीए त्रठाविस्तंति । जहा दुव्वियङ्घो कोवि कि करिस्त्रो त्रवीर विहीए त्रठाविस्तंति । जहा दुव्वियङ्घो कोवि कि करिस्त्रो त्रवीर विही विष्याणि बीयाणि त्रवीयाणि मन्नतो हे तहा ठवेर त्र वा ठवेर । जहा जत्य य कौडगारणा खन्नंति । चेष्य विषयः त्रणकाणि स्वतंति । व्यव्याणमध्यासिद्धित्रा पत्ताणि वित्रविहित्र- स्वाणकाणि वित्रविहित्र- विद्याणमध्यासिद्धित्रा पत्ताणि वित्रविहित्र- विद्याणमध्यासिद्धित्रा पत्ताणि वित्रविहित्र- विद्याणमध्यासिद्धित्रा पत्ताणि वित्रविहित्र- विद्याणकाणि वित्रविहित्र- विद्याणमध्यासिद्धित्रा पत्ताणि वित्रविहित्र- विद्याणमध्यासिद्धित्रा स्वाणकाणि वित्रविहित्र- विद्याणमध्यासिद्धित्र विद्याणि विद्याणमध्यासिद्धित्र विद्याणि विद्याणमध्यासिद्धित्र विद्याणमध्यासिद्याणमध्यासिद्य विद्याणमध्यासिद्य विद्याणमध्य विद्याणमध्यासिद्य विद्यासिद्य विद्यासिद्य विद्यासिद्य विद

१ 'मुपत्तं' C. 'सुपत्तवा' B. D. २ 'परि - - ' C.

३ 'गाइगा' C. ४ 'अवीथा' D. ५ 'आ ' B. D.

६ 'सज्जबुद्धीय ' C., 'साज्जबुद्धीय ' D.

७ 'दुब्बियट्टा ' B. 'दुख्वियट्टा ' D.

८ 'बाठाग्रेस ' B. D., 'बंठाग्रेस ' C.

६ 'दुवियहों ' B. D. १० 'को इ' C.

११ 'चनीयाणि विनीयाणि नीयाणि विचनीयाणि ' C. 'चनीयाणि नीयाणि ? चनीयाणि ' B. 'चनीयाणि वीयाणि ? चनीयाणि ' D.

१२ 'मझंते तेहा'। १३ B & Domits 'चा'।

१8 'ब्बोप्पडाइगा' B. १५ B & D. Adds 'एवं ति'।

<sup>ु</sup>र्६ 'वज्जमारा'। १७ 'श्रातमाईहि ' B. D.

१८ 'जहापसवं ' C. 'जहापुत्तपसवं ' B. 'जहापुत्तएसवं D.

१९ 'ध्यक्तसाइ'। २० 'होहिं ति' B. D.

श्रुमोश्रएको । 'पाक्षाद्विहरे खौरोदभिष्त्रा सुत्ताइ 'श्रक्षंकियं(थ?)गौवा कलका चिट्टंति । श्रक्ते य समीए वोडाश्रो गालस्यकं लिया कालेण । ते सुहकलमा नियठाणाश्रो चिल्या । बोडयघडाणं उविरं पिड्या बेविभगत्ति । फलं तु । कलक्त्याणीया सुमाइणो प्रस्नं उग्गविहा रेण विहरंता पुक्रा होऊण कालाइदो मश्रो विनयं अभठा एणाश्रो टिल्या । श्रोमनी स्थार सीयलविहारिणो 'रपायं भविस्तंति । रे देश पुण पास्त्याई स्विम्यश्रो गालप्पाय श्रमंत्रमहाणस्यकं लिया बोड रेष प्रस्ताया निसन्न रेपिएणामा चेव हो हिंति । ते रे य सुमाइणो टलंता श्रमंत्रिक कारिसंति । ते य रेपि खित्रा श्रमंत्र कार्या पास्त्याई णंर कारिसंति । ते य रेपि खित्र कार्या पास्त्याई णंर कारिसंति । ते य रेपि खित्र कार्या पीडिया

१ 'पासाद' C.

र ' अर्लंकियां गौवाकलसं B. D. ' अर्लंकियं। गौवाकलसा ' C.

з वोडाउ B. D.

<sup>8 &#</sup>x27;क्लिका' B. D.

पू ' नियठागाउ ' B. D.

 $<sup>\</sup>xi$  ' उमाइविविहरिया' उमाविहारिया C. ' उमाहविहरिया ' D.

७ '॰दोसड ' B. D.

प् ' नियं ' C.

६ '॰ठागाउ' D. १० 'उसन्नीभूया ' B. D.

१९ 'धूयं' B. 'पायं' C. '॥ धू। यं' D.

१२ 'भविसां इति ' C. १३ 'ईयरे ' B. D.

१४ 'बोडवडप्याया' B. D.

१५ 'निसपरियामा' B., 'निसपरिया सा' D.

१६ 'तिय' B. D. १७ '•त्याइगां' B. D.

१८ 'ब्रोवरि' D. १६ 'सरवत्ति' C.

रेशंता निद्धंश्वस्तेण हे सुदुयरं ते विहे संकिलेशाय हो हिति । तो परुप्परिववायं कुणंता वे विहे संजमाश्री अधिस्तंति। दक्षे तव गारवित्रा श्रम्ने सिढिला सधसाकिरियास मच्छरवरेण दुकि वि हो हिति अपुदृश्वसाणो ॥ १॥ केद पुण न्त्रगहिल गहिलराय अक्खाणग्रं विहीए कालाइदोसे वि श्रप्पाणं निव्वाहद १० स्ति। तं च श्रक्खाणयमेवं पन्नवंति पुव्वायरिया। पुर्व्वि किर पुह्वी-पुरीए पुर्सी नाम राया। तस्त मंती सुबुहीनाम। श्रम्नया लोगदेवो ११ नाम ने मित्तिश्रो श्रागश्रो। सो ११ स(सुं!) बुद्धि-मंतिणा श्रागमेसिकालं पुट्टो। तेण भणिश्रं १० मासाणंतरं दत्य जलहरो १४ विससाद तस्त जलं जो पाहिद सो मन्त्रो वि गहण्यत्यो भविस्तद । १४ कित्तिए वि काले गए सुबुही १६ भविस्तद ।

१ 'संतामि ' C.

२ 'सुद्धयरं ' C.

**३ 'तेसि'** B. D.

<sup>8 &#</sup>x27;**हिहि**ति' B. D.

प B. and D. omits 'वि'।

६ 'संजमाउ तंसिस्तंति '•B. D.

७ 'दुन्नि वि' C.

प् 'अग्राष्ट्रिलराय' C.

६ ' बक्खांग्रग' B. D.

१० 'मिळाच्हरसंति'  $\mathrm{B.},$  'सिळाच्हरसंति'  $\mathrm{D.}$ 

१९ 'लोपादेवों ' B. D.

१२ 'सो य बुडिमंतिया' C. 'सो स बुडिमंतिया' B. D.

१६ 'भिषयं' B. D. १८ 'जजंसहरो (?)' B. D.

१५ ' किसीएवि ' C.

१६ 'सबुही 'B. 'सबुही 'C. 'सबुहि ' D.

'तम्झलपाणेण पुणो 'जणा सुत्योभिविस्तंति। तुत्रो मंतिणा तं राहणो विश्वनं । रखा वि 'पडहण्योसणेण' 'वारिसंग-हत्यं जणो 'त्राहट्टो। जणेणावि तस्तंगहो कत्रो । मासेण वुट्टों मेहो। तं च संगहित्रं नीरं कालेण 'निट्टवियं। 'क्लोएहिं नवोदगं 'चेव प(ऐ?) उमाढनं। तत्रो १ गहिली सुत्रा सब्वे लोत्रा सामंताई त्र ११ गायंति १ नशंति सिच्छाए वि चिट्टांति। केवलं राया त्रमसो १३ त्रसंगहियं १४ जलं न निट्टियंति ते चेव सुत्या चिट्टांति। तत्रो १४ सामंताई हिं वि सरिसचिट्टे रायत्रमसे १६ निरि-किखजण पहण्ययं मंतियं १०। जहा गहिलो राया मंती य पए त्रम्बाहितो वि सविरिसायारा १०। तत्रो १८ पए १० त्रवसारिकण प्रवरे

**ई 'काउ'** D.

११ 'गयंति' D.

१८ 'सरिसायारा ' C.

२० 'व्यवसारिजंग 'B. D.

१ 'तेच्चलपासेसा' B. D. २ 'आसा' B. D.

र 'विद्रंत' B., 'वित्तं तं' D. ४ 'घोसर्ग्णेग' B. D.

५ 'वाश्सिच्च्खं' C.

७ 'निट्टविचां' B. 'निट्टविचां' D.

प 'बोए हि' B. D.

६ 'चैव पडमाढत्तं B. D. 'चेडमाढ त्तं ' C.

१० 'নন্ত ' B. D.

१२ 'निचंति सच्छार्यव चिहंते' C.

१३ B & D. omits 'अमचो '।

१8 'बासंगृष्टिंबं' B. D. १५ 'तड ' D.

१६ 'निर्विख्डण' B. • निर्विख्डण ' D.

१७ 'मंतिखं' B. D.

<sup>ং</sup> ধ 'নভ ' B. D.

'श्रणवृक्षाया,। रे रायाणं मंतिणं च 'ठाविस्थामो । 'मंतिजण ते सिं' मंतं नाजण रादंणो विषवेद । रखा वृत्तं । कहने 'एडुंतो र श्रणा पित्रं श्रणा पित्रं श्रणा पित्रं श्रणा प्रविश्वश्रव्यो । विदं हि नरिंदंतु इं इवद्द । मंतिणा भणिश्रं महाराय श्रणहिले हिं पि श्रन्हे हिं गहि हो हो जण ठायव्यं । 'नय श्रम्भ सुक्तो । तश्रो ' कि तिमगहिलो हो छं ' । ते राया मचा । ते सिं मन्द्रे 'निश्य संपयं १ रे रक्तंता चिट्ठंति । तश्रो १ हे ते सामंताई तुद्धा । श्रहो राया मचा वि श्रन्ह सर्रं सा संजायत्ति । उवाएण तेण ते हिं श्रणा रक्ति श्रो । तश्रो १ कालं तरेण सुह वुट्टी १ जाया । नवोदंगे पए १ मन्त्रे लोगा पगद मावस्ता सुत्या संवृत्ता । एवं दूसमकाले गीयत्या कुलिंगी हिं यह सिरिसी हो १ जाया होता श्रणणो समयं भाविणं पित्रवालिंता १ र श्रणाणं निव्याहरस्थंति । एवं भाविद्रममविल सिश्रसूश्रगाणां "

१ 'खप्पयोद्धाया' C. २ 'वाविस्तामो' B. D.

३ 'मंती(ति ?)चो(ऊ)ण ' C.

s 'तेसि' B. D. ५ 'विझवइ' B., 'विसावइ' D.

ई 'राज्जतो ' B. D. ७ 'बापो ' B. D.

८ 'रक्खियव्यो ' B. D. ६ 'न खन्न हो ' C.

१० 'तउ' B. D. ११ 'कित्तिमगहिस्रोहोबो' C.

१२ 'रक्खंतो ' B. D. १३ 'तउ ' B. D.

१8 'रिक्खड' B. D. १५ 'तड' B. D.

१६ 'सच्चुद्धी' B. D. १० प्पार ' B. D.

१८ 'सरिसी को ' B. D. , १८ 'पंडिवालिंतो ' B. D.

२० • • स्टब्बगार्खं ' ('.

श्रदृष्हं सुमिणाणं फत्नं मामिसुहाश्रो<sup>र</sup> मोऊण पुन्नपासनरिंदो पदचो है सिवं गन्नो । एयं च हैंदूरमासमयविलसिन्नं सोइन्ना वि किस्तासववण्<sup>8</sup>सेणं पस्तविति। जहा- पुन्निं किर दावरजुग-<sup>५</sup> उप्पत्नेणं रहा जहुद्विलोगं राश्रवा<sup>६</sup> डिश्नागएणं कच्छवि पएसे विच्छित्राए हिट्टे एगा गावी थणपाणं कुणंती दिहा। तं श्रच्छेरयं दडूण राइणा दिश्यवरा पुट्टा किसेयं ति। तेहिं° भैणिश्रं देव श्रागामिणो किनजुगसा सूयगमेरं। ऋथुत्रसा <sup>प्</sup>पालमिणं। कलियुगे ऋसापित्ररो कस्ययं कस्स वि ऋद्भिषंपन्नसः दाउं<sup>र</sup>। तं<sup>१०</sup> खवजौविस्तंति । तत्तो दविषा-गहणाद्रणा तम्रो<sup>११</sup> म्रागन्नो<sup>१२</sup> फ्रत्तं पच्छिएण पत्थिवेण<sup>१३</sup> मलिल-वीमालियवानुयाए <sup>१४</sup>रज्जुन्नो चलंता<sup>१५</sup> के वि दिहा खलमित्तेण <sup>१६</sup>तात्रो रच्जुत्रो वायादवसंजोएण सुसुमूरित्रा। तत्रो महीवदणा <sup>९७</sup>पुच्चिए हिं भषित्रं दिएहिं महाराय! एयसा फलं जं दविणं किष्क्वित्तीए सोया विढविस्तंति तं <sup>१८</sup>कसिनुगं सि

१ 'सामिसुहाउ ' B. D.

३ 'ससमा ' B. D.

५ 'डप्पन्नेगं' B. D.

<sup>9 &#</sup>x27;ते चि' C.

६ ' दाक्यों ' D.

११ 'বস্ত' D.

२ 'पव्यइख' B. D.

<sup>8 &#</sup>x27;०व्यरसेसेगं' B. D.

 <sup>🕻 &#</sup>x27;रायवाडिव्या ' B D.

प् 'पलमिखं ' B. D.

१० 'तंत ' C.

१२ 'बगाउ' D.

१६ 'पृत्यिनेसा' D. • १८ 'रूज्यो' B., 'रूज्ज 'D.

१५ 'चलंतो ' B. D. १६ 'ताउ रब्जुड ' D.

१७ 'प्रच्छिरहि' B. D. १८ 'किल जुगंमि' B. D.

चो रिगिराग्नदंडदाइएहिं रैविणसिहरं। पुणरवि श्रमश्रीरै चिलएणं <sup>४</sup>धसपुत्तेणं दिट्ठं <sup>५</sup>त्राहावात्रो <sup>६</sup>पलुट्टियं जलं कूवे पडंतं तत्य वि बुत्तं मोइणेहिं देव जंदव्यं पयाची श्रमिसिकिसि-वाणिक्वाई हिं<sup>°</sup> उव्विक्विहित्ति <sup>ट</sup>तं सव्वं राय उत्ते गक्के हित्ति । श्रमज्ञोसु <sup>८</sup>किर रायाणो<sup>९०</sup> नियदव्यं दाऊणं <sup>१९</sup>सोयं सुट्टिश्रं श्र<sup>१२</sup> करिंसु<sup>९३</sup>। पुषाे पुरऋो<sup>९४</sup> वच्चंतेषां निवद्गणा<sup>९४</sup> रायचंपयतरूऋ एगंमि पएसे<sup>९६</sup> दिङ्घा। तत्य <sup>९०</sup>समौपायवस्म <sup>१८</sup>वेदश्वावंधमंडणगंधमञ्जाद-पृत्रा गौयनट्टमिंक्साय जाणेण कीरमाणी पत्नोदन्ता। इत्ररस्स तहणो इत्तायारसा वि महमहित्रकुसुमसमिद्धसा विवनं पि को विन विपुच्छद्क्ति। तसा फक्षं वक्खाणियं विष्पेहिं अहा-गुणवत्ताणं महत्त्वाणं मञ्ज्ञणाणं न पृत्रा भविसार । न य रिट्टी पाएणं <sup>१८</sup> निगुणाणं पाविट्टाणं खलाणं पूत्रास<sup>१०</sup>कारो दङ्कीय किल-

१२ B. & D. omits 'आ'।

१8 'प्रच' B. D.

१६ 'परसेहा' B. D.

१ 'चि(चो ?)रिकाराय ' B. D.

२ 'विग्रास्तिच्च ? C.

३ 'बागाउ' D.

<sup>8 &#</sup>x27;धम्मपुत्तिगां' C.

५ 'बाहावको ' C.

ई 'पलुड़िकां' B. D. '

७ 'ब्योवज्जिहिंत' C.

<sup>=</sup> B & D omits 'तं सव्वं राखाउने गच्छे हित्त ' but C. has only. १० 'रायणो' B. D.

**६ 'कि**रि' B. D.

११ 'लोबा' B. D.

१३ 'करिंग्र' B. D.

१५ 'निवइसो ' C.

९७ 'सब्भीपायवस्ता' B. D. १८ 'वेह्या' B. D.

९६ ' निमागार्था ' C.

२० 'सकारो ' B. D.

जुगे भविस्माद । भुक्तो<sup>९</sup> पुरो पहिएणं राद्दणा दिट्टा एगा सिका सुक्तम<sup>ें</sup> किद्दबद्धवालगा या लंबणे पं त्रंतरिक बिट्टित्रा। तत्थ वि पुट्टेडिं सिद्धं सुत्तकंठेडिं<sup>३</sup> जहा— महाभाग। कलिकाले सिकातुक्तं पावं<sup>ध</sup> विख्वं भविसार । वाक्रगमरिको धमाोपर्यंहिकी परंतित्तियस्। विधयासा माइष्येणं किं<sup>ध</sup> विकालं नित्यरिस्तद कोत्रो । तिम<sup>्</sup> वि तुहे(हे?) सन्वं बुडिसार <sup>०</sup>दूसमसूसमाए पुर्वस्री हिं<sup>ष्ट</sup>पक्षोदयाविक्डाए कलिजुगमाइष्पमित्यं <sup>र</sup>माहियं।

क्रमावाहा जीवणतरू<sup>९</sup> फलवगाहवि<sup>९९</sup> वत्यधावण्या। **लोइ**विवच्जयक**लिमलमप्पग<sup>९</sup>रुडपूत्र**पूत्राय॥१॥ <sup>१३</sup>हत्यंगु बिद्गघट्टण्<sup>१४</sup>गयगद्**भसगडवा**बसिचधर्णं । <sup>१५</sup>एमाई <sup>१६</sup> त्राहरणास्त्रीयं<sup>१०</sup> मि विकासदोसेण ॥ २॥ <sup>१८</sup>जु**यघरकलइकुलेय<sup>१८</sup>रसेरा ऋणुसद्धधमा**पुढविठि**र्द**ि । वासुमवव्वारंभो<sup>२१</sup> ए माई श्राद्व हे स्व ॥ ३॥

१ 'भुजो ' C.

२ 'सुकुमक्ट्रिवड ' D., 'सुज्जमक्ट्रिवड ' B., 'सुज्जमक्ट्रि ' C.

३ 'सुत्तकांठं हिं' C.

<sup>8 &</sup>quot; पायं ' B. D.

५. 'कंचि ' B. D.

ई 'तस्मि व' B. D.

<sup>&#</sup>x27;दूसमङ्समाए' B. D.

प् 'पिलोइया-' C.

६ 'साहिबं' B. D.

१० 'जीवग्रतरू' C.

११ 'पालवच्चगावि' C.

१६ 'इत्यंग्रदुग' E. D.

१8 ' घट्ट ग्रायह्म ' B. D.

१५ 'पमाई ' C.

१६ 'आइएगा' C.

१७ 'लोबं मि' B. D.

२८ 'जयघर' C.

१६ 'क्रुरेयर ' C.

२० 'हिई ' B. D.

२१ 'बालुगकावरंलो '(१) C.

'किष्णविष्यारो किष्ण(किष्णः) निष्णिएस 'च उपंपि पंडवेस तहाः .
'भादवहादकहाए जामिगजोगंमि किष्णाख ॥ ॥ ॥
"तत्तो जुहृद्धिरोगं जियंमि ठद्दयंमि दाइए तिसाः ।
एमाई 'म्युत्तरमएण सिद्धा नियठिदत्ति ॥ ५ ॥
एयासि गाहाणं मत्यो कृवेण मावाहों 'अवजितसाद ।
"रायकृवणत्याणीम्रो सब्वेसि बंभखितम्बवद समुद्धाणं भरणीयन्त्रणेण मावाहत्वाणं किष्णमादोसाम्रो मत्यग्गहणं किरसाद ॥ १ ॥
महा तह्न्णं फल्लिमित्तो वहोहेम्रो १० भिवसाद । फल्लत्वो
पुत्तो तह्न्त्वस्य पिछणो वह्न्णायं १९ अहेमं १२ गंधपत्तलेहणादणा
खणादसाद ॥ २ ॥

विक्क्यातुक्षाए <sup>१२</sup>कसाए विक्कयादणा गोतुक्षा जणणी <sup>१४</sup>धावणतुक्षं अवजीवणं करिसाद ॥ ३॥

१ 'कलिखवियारे कलिनिज्जरसु' B. D.

२ 'चडसुंपि ' C.

३ 'भा - - इवचाइ ' C.

<sup>8 &#</sup>x27;कलिखाओं 'D.

५ 'तत्तो जुइहिलेश यियंमि हिइयं दाइए तंमि ' B. D.

ई 'बर्भुतर' B. D.

७ ' उवनी विसाइ ' C.

प 'राया नूवत्यागीचों ' C., 'रायनूवग्रत्यागीखं ' B. D.

८ 'समुद्दागं' C.

१० 'हेवे' B. D.

११ 'उद्दे' C.

१२ 'गंधगापत्तती हता ' B., 'गंधगापत्तती हतो ' D.

१६ 'कसाविकायाइणा' B., 'क्याविकायाइणा' C.

<sup>•</sup> १३ 'धावणतुस्ते' B. D.

. लोहमई कडाही तिस्रा विवचामो सुगंधि<sup>१</sup>तिस्रवय<sup>१</sup>पागत्री-चिए कलमलस्रापि सियाइणो पागो हविस्राइ। सजाइवगापरिहारेण त्रमालबद्धेसु पंरजणेसु <sup>१</sup>त्रत्यदाणं भविस्राइत्ति भावो ॥ ४<sup>४</sup>॥

सप्पमिरिसेस निद्एस धमावन्द्रोस दाणाइसकारो <sup>५</sup>गरूडप्पा-येस पुक्तेस धमाचारिस अ पूरा य भविस्मद ॥ ५ ॥

<sup>६</sup> इत्यस् <sup>७</sup>श्रंगु सिद्गेण <sup>८</sup>घट्टंणं <sup>८</sup>ठवणं भविस् द्रः। <sup>१</sup> वस्यतु सस् पिर्डणी श्रंगु सिद्गतु से हिं<sup>११</sup> <sup>१२</sup>वडि पुत्ते हिं जयघर <sup>१२</sup> करणाश्रो घट्टणं नाम सोशो<sup>१४</sup> भविस् द्रः॥ ६॥

गयवोढवं मगडं <sup>९५</sup>गद्दभवोढवं भविसाद ।

गथत्थाणीएस उचकुलेस मञ्जायसगडवाइणो चिएस कलहो नायको वा<sup>१६</sup> भविसाद। दयरेसु<sup>१०</sup> नीयकुलेस गह्भत्याणीएस मेरानीई भविसाद॥०॥

१ 'तिह्नयघ (घय?)'  $B.\ D.$ 

२ 'पागचिषाए ' B. D.

३ 'ब्बदागं' B. D.

<sup>8</sup> B and D Both omits number '8' |

५ 'गरूडप्पारस' B. D.

<sup>€ &#</sup>x27;त्यस्स' B. D.

बंगुलिइगेख ' C.

प् 'ववर्षां' B. D.

र 'भवाविसाइ' B. D.

१० ' ए इत्यतुद्धस्स ' C.

११ 'बंगुलि दुगत्यक्षेष्ठिं ' B. D.

१२ 'व्युत्तेकि' D.

१३ 'करणाउ' B. D.

१8 'बोड' B. D.

१५ 'सहनवोडव्यं ' B., 'सष्टनवेडेव्यं ' D.

१६ 'वो ' B. D.

१७ 'इयरेसु'।

ेवालवुद्धा विला ेधिर्साद ठारसार । अण्नि वेसुक्रमथरे । व्यालप्पाप सङ्घ्यो सत्याणुषारिणि किनातुनाए पुढवीए तिस्त्रिवासिकोशसा ठिर्दे निव्यहणं भविसाद ॥ म ॥

जहा बालुश्राए चक्को तथा गहिउंन तीरद एवं <sup>९</sup> श्रारंभाश्रो वि वाणिक्य किसि<sup>ट्</sup>सेवाई श्राश्रो विभिद्वं पथामाणुक्कवं फलंन पाविस्सद<sup>९९</sup>॥८॥

सेसगाहादुगत्थो कहणायगधी तं चेमं किस <sup>१९</sup>पंच पंडवा दुज्जोहराष्ट्रसासगाद<sup>१२</sup>भाउमण कसागंगेय<sup>१६</sup>दोगायिरिए सुत्रसंगामगीसे निहए सुचिरं रज्जं<sup>१8</sup> परिवासित्र<sup>१8</sup> कसिजुगपवेस-कासे महापह पहित्रा कत्य वि वणुद्देसे<sup>१६</sup> पत्ता। तत्रो<sup>१८</sup> रत्तीए जुहिट्टिसेंगा भीमादणो <sup>१८</sup>पदपहरं पाहरित्रत्ते<sup>१८</sup>

```
१ 'बोलबुद्धा' B. D. २ 'घरिसाइ' B. D.
  ३ 'सुज्जमयरे ' C.
                               f 8 'वालप्पार' f D.
  u 'सुद्रधर्मों' B., 'सुद्रधर्म ' D.
 ६ 'निव्वदगं' B. D.
                               ७ 'बारंभाड ' B. D.
 प 'वासिका' C., 'विसिका' 🕅
  र 'सेवाईबाउ' B. D.
                               १० 'पाविसाई' D.
 ११ 'पवपंडवां' D.
                            ़ १२ 'भाखोसए ' B. C.
 १३ 'कस्तागीय' B., 'कपेगागीय' D.
 १8 'रज ' D.
                              १५ 'परिवालि' B. D.
१६ 'वग्रइंसे 'D. १७ 'तज' B. D. १८ 'पाइरिखाती' I
                           १८ 'पाचरिकात्ते' B. D.
```

निक्विया। तत्तो 'सुत्ते धयं पत्ताइसु पुरिसक्तं 'कायो कली भौममुविद्वियो य यहिष्यो य तेण भौमो। रे भायो य गुरुपियामहाइणो संपद धवात्यं पविद्वियो ति तहां। ता केरियो तृष्ठ धयो तयो भौमो सुद्धा तेण यह सुन्त्रियमारहो। जहा र भौमो सुन्त्राद तहा र कली बहुद तथो निक्चियो कलिणा भौमो एवं बौयजाने युक्जुणो तर्देश्व त्यामेसु नकुलयहदेवा तेण यहिक्वंता हृद्धा निक्चिया य तथो सवसेमाए निमाए ष्ठद्विए जुहिहिसे सुन्त्रियं दुक्को कली। तथो ले खंतीए चेव ११ निक्चियो कली रखा संको कली। तथो ए खंतीए चेव ११ निक्चियो कली रखा संको कारी। एस सो जेण तुन्हे निक्चिया एवमाईणं दिट्टाणं १४ ब्रुट्टन्तरमएण १४ महाभारहे वासेसिणा किलिट्टिई दंसि-

१ 'सुधम्मपुत्ताई 3 ' B. D. 'सुत्ते धम्मं पत्ताइसु ' C.

२ 'काउली ' D. 'काउंकली ' B.

३ 'भौममुवड्डिड' D.

<sup>8 &#</sup>x27;ਦੇ ਮਾਤ ' B. D. ਵੇਂ 'ਰਤ ' B. D.

धू 'षठिउ' B. D. ७ 'तउनिच्चिउ' B. D.

<sup>&</sup>lt; 'पयं' B. D.

<sup>&</sup>amp; 'নন্ত' B. D.

१॰ 'বস্ত' B. D.

११ 'निञ्जिखोकला' B., 'निञ्जिड कलारासा'।

१२ 'संकाखं' B. 'संकाखं काखं' D.

१३ 'भी ई गांदं सिखां ' B, 'भी ई गां दंसिख ' D.

१४ 'बहुत्तसर्थ' B., 'बहुत्तसार्थ ' D.

१५ 'महाभारहि' C.

```
१ 'पसंगेगा' B. D. २ 'तड' B. D.
 ३ 'पुक्टेंद्र' D.
                          artheta 'किंभविस्सf x'{
m D}.
                      ६ 'वासेच्हि' D.
 ų ' বিছিছি' B. D.
                          प् 'मासे हिं ' D.
🤏 'खट्टनवमेक्टि' C.
 र 'पेचम खरड' D. 'पंचम खरड' D.
१० 'दूसमो ' B. D.
                         ११ 'गहिमिही' B. D.
                         १३ 'पेरमोची' B. D.
१२ 'नेगा' B.
१४ 'बाहारगसरीरं ' B. D. १५ 'खवगसेटी ' D.
                    १० ' उविज्ञाकयो ' B. D.
१६ ' उवसामगसेटी ' D.
१८ 'परिश्वारविद्धि' B. D. १८ 'अञ्चखाय' B. D.
२॰ 'वृक्टि-' B. D.
                         २१ 'स्डम्म' B. D.
२२ 'जुगणकार्यो' B. D. . २३ 'चओरक्किया' C.
रुष र दोणिब ' D.
```

'मत्तरिसमिश्ण वाससण गण 'श्रूलअहं सि सगाडिए चरमाणि चत्तारि 'पुव्वाणि समचलरं संग्रंडाणं वक्तरि सह मिरायं संग्रयणं महापाणञ्ज्ञाणं च वृष्टि जिल्लाहर । वासपंचमणहं श्रक्षवयरे दममं पुट्टं संग्रयणं चलकं च श्रव महमुक्त्वगमणाश्रो 'पालय-नंद'चंदगुत्ताद्राईस बोलीणेस चलस्यसत्तरिहं वासे हिं '-विक्रमाद्रसो राया होही । तत्य सट्टीवरिमाणं पालगस रक्तं पंणपसं सयं नंदाणं श्रद्धोत्तर सय 'र मोरियवं साणं तीमं पूसमिनत्तस सट्टी बलमित्तभाणुमित्ताणं चालीमं 'र नरवाहणस्स तेरस' गहिमस्तस चत्तारि सगस्स तश्री विक्रमाद्रसो र सगस्त वालं नियसंवष्ट्र र स्वाहणस्त स्वाहणस्त क्ष्यो र विक्रमाद्रसो । तह गहिमस्तर क्लारि सगस्त कालं नियसंवष्ट्र र स्वाहणस्त क्ष्यो र कालं नियसंवष्ट्र र र स्वाहणस्त क्ष्यो र कालं नियसंवष्ट्र र र स्वाहणस्त क्ष्यो र कालं नियसंवष्ट्र र र स्वाहण स्वाहणस्त क्ष्यो र कालं नियसंवष्ट्य र र स्वाहणस्त क्ष्यो र कालं नियसंवष्ट्र र र स्वाहणस्त क्ष्यो र कालं नियसंवष्ट्य र र स्वाहण स्वाहणस्त क्ष्यो र कालं नियसंवष्ट्य र र स्वाहण स्वाहणस्त क्ष्यो र कालं नियसंवष्ट्य र र र स्वाहणस्त क्ष्यो र कालं नियसंवष्ट्य र र र स्वाहणस्त क्ष्यो र क्षाल स्वाहणस्त क्ष्यो र कालं नियसंवष्ट्य र र र स्वाहणस्त क्ष्यो र क्षाल स्वाहणस्त क्षाल स्वाहणस्त क्षाल स्वाहणस्त क्षाल स्वाहणस्त क्षाल स्वाहणस्त क्षाल स्वाहणस्त स्वाह

१ 'सत्तरिसमिष्टिए' B. C. D.

र 'यूलिभइंमि ' B. D.

३ 'चत्तापुळाणि ' C. 'चत्तारिपुळाणि चत्तारिपुळाणि ' B. D.

८ 'नारायसंघयग्रां'  ${f B.~D.}$  •५ 'वुच्चिर्द्यिष्टइ'  ${f B.~D.}$ 

ई 'संघयण च' C. and B. Adds here 'महापाणकार्यां च बुच्चि ' and D has 'महिपाणकार्यां च बुच्चि '।

७ 'गच्छिची ' B. D. ८ 'मच्चुक्लगमगाउ ' D.

८ 'चंदगुत्ताइं' C. १० B. & D. omits 'वासे इं'।

११ 'सायं'  ${
m B.~D.}$  १२ 'चाक्कीसं'  ${
m B.~D.}$ 

१३ 'नेरस' B. D. ' १८ 'तख' B. D.

१4 'सोसाच्चिय' B. D. १६ 'नियं संवत्सरं' C.

१७ 'कालगायश्डि' D.

ते वस्च अस्प हं गुणसयक लिखी सुत्र पड़ नो १ ॥ दूसमाए व दुमाणीए 'नयराणि गामश्याणि हो हिंति । मधाणक वा १ गामा जमदं उसमा रायाणो १ दासणाया १ कुटुं विणो संच गाहण १ - परा १ निश्रोगिणो असामिदो हिणो भिष्ठा का सर कि त सा श्रो सास्त्र श्रो सिक्त अवेसा १ चिर्त श्रा के सिक्त अवेसा १ चिर्त श्रो के सिक्त अवेसा व श्री सिक्त अवेसा व श्री सिक्त अवेसा व श्री के सिक्त अवेसा व श्री सिक्त अवेसा व सिक्त व सिक्त अवेसा व सिक्त के सिक्त

६ 'निडगियो ' B. D.

८ 'तुबाउ' D.

१० 'कालप्रवासियों ' B. D.

१२ 'रिकि-' B. D.

१८ 'दुव्भिक्वदुश्चिषा'  $B.\ D.$ 

१ 'नयरिंग' B. D.

२ 'मसाग्रारूवगामा' B. D.

३ 'वासप्पाया' B. D.

<sup>8 &#</sup>x27;कुट्रंबिगा' B. D.

पू 'लंचगहरा' B. D.

o 'समिदेशियों ' B. D.

८ 'चरियाच्यो ' B. D.

११ 'महोसहिया' B. D.

१३ 'दुविष्यवमास ' B. D.

१५ B. & D. omits 'य'। १६° 'सुरनरा' B. D.

<sup>🎨</sup> B. and D. omits 'ते'।

क्षेत्र मिक्क हिंदि है जो 'B. D.

होहिति। देवा न <sup>१</sup>दाहिति दिस्णं। न तहा <sup>१</sup>फ्र्रंतपहा चाविच्ना <sup>१</sup>मंतासहीणं गोर्सकष्णूरसक्कराद्दव्याणं च रसवस-गंधहाणी <sup>१</sup> नराणं बलमेहा त्राकणिहादस्तंति<sup>॥</sup>। मासकष्णा<sup>१</sup> य पालग्गाणि खित्ताणि न भविस्तंति। <sup>७</sup>पिडमाक्वो सावयधसो हुष्कि च्निहिद त्रायरिया वि सीसाणं सम्बंसुत्रं न दाहिति॥ कलहकरा उमरकरा त्र समाहिकरा त्रनिव्यदकरा<sup>१</sup> य होहिति। दत्य समणा दससुविखित्तेस सयराहं॥१॥

ववहार<sup>१,०</sup>मंततंतादएसु सुनिब्बुक्जयाणय <sup>११</sup>सुणीणं। गलिहिति त्रागमत्या त्रणत्यलुद्धा ण तद्दियहं॥२॥ स्वगरणवत्यपत्तादयाणवसहीण सङ्घ्याणं च। जुन्धिस्तंति<sup>१६</sup>कएणं जह<sup>१३</sup> नरवदणो कुडुंबीणं॥ ३॥ किंबक्डणा बहवे <sup>१४</sup>सुं(मं?)डा त्रप्णेसमणा<sup>१५</sup> होहिति। पुम्बायरि<sup>१६</sup>यपरम्परागयं <sup>१०</sup>समायारिं सुत्तूण नियगमद्दिगण्पियं

१ 'दौ हिंति दश्सिगां ' B. D. 'दा हिंति दसगां ' C.

२ 'प्रारंतपचा' B. D. ३ मंता उस हा गां ' B. D.

<sup>8 &#</sup>x27;नरामा' B. D. ५ 'आऊसिदाइस्रंति ' B. D.

६ 'मासकप्पपाउग्गागि ' B. D.

७ 'पेडिमारूवो ' B. D. प 'सम्मंसुखनंदार्श्वित ' D.

र 'चानिव्यह्नकरा'  $B.\ D.\$  १० 'ववराष्ट्र' C.

११ 'सुगौगां' C. १२ 'जुज्ञिभगंति काएगां' B. D.

१६ 'जन्दा नरवहणो कुंडुवीणं' B., 'जन्दा नरवहणो कुंडुवीणं' D.

१ अं मंडा ' B. D. १५ " खप्पेसवणा ' B. D.

९६ 'पुळ्वायरियरं परा ' B. D. १७ 'समायरि ' B. D.

मामा श्वारं मधार चारिक्तं ति खाविता तहाविहं सुद्ध जाएं मोहंमि पाडिता ख(म्र?)स्म क्मिमि पाडिता व क्मिमि मिक्क निवा मिक्क निवा मिक्क निवा हिंदु मिनवा मिक्क निवा क्मिमि हिंदु मिनवा मिक्क निवा क्मिमि हिंदु मिनवा मिक्क निवा क्मिमि हिंदु मिनवा मिक्क निवा किम्मिमि हिंदु मिनवा मिक्क निवा किम्मिमि हिंदु मिनवा किम्मिमि हिंदु हि

प् ' हिंदुबानिवो ' D.

१ 'सामायारं' B. D. २ 'स

२ 'सम्मचारित्तं ति' B. D.

३ 'खाविंजा ' B. D.

<sup>8 &#</sup>x27;तदावि**र्ह्न**' B. D.

पू 'सुद्धं जगां' B. D.

६ 'बोस्रत' C. 'उस्त्त' B. D.

७ 'सिक्ट्निवा' B. D.

६ '॰ ससुं ' B. D. १० 'च उद्साइएसु ' C.

११ 'चउदसचाबाले ' B. D. १२ 'बेडरत्ते ' B. D.

१३ 'मगदिग्रभिदाग्रस्त ' B. D.

१8 'जनदेवीय ' B. D. १५ 'चंडाकुले ' B. D.

१६ 'सर्घाह विस्ताम ' B. D. १७ ' ही ही ' D.

<sup>•</sup>१८ 'चंडालं क्षुलस्मि' C. १६ 'नेक्की ' B. D.

सउस्मुही य। तस्म जसे महुर्गं राममद्भ भहणभवणं कत्य वि गूढं चिट्टमाणं तं पिंडि सार। दृष्टिक क्षत्र रोगे हिं च रेजणो पो डिक्कि हिर्दे । यट्टारसमे विरसे कित्त मुस्क पक्षे कि कि णो राक्का भि चे यो भविसार। अहसुहा यो ना खं नंद्रायस स्व खं यूभणं चगा यो कि गिण्डि सार। ध(च?) साय १० ना णयं पिवत्त सार १९ । दुट्टे पा लिसार १० सिट्टे य निगा हिस्सर। पुह्र वि९८ साहित्ता क्ती सहसे विरसे १५ तिखंडभरहा हिवर्दे भविसार। १९ स्व यो खिलता २ निहाणा नि१० गि हिसार। तसा भं डारे नवनव १० द सुव खको डिको डी यो १८ च वड इससहस्रागयाणं सत्ता भी दं खक्खा या मणं पंचको डी यो पारका खं हिंद्च (व?) तह करें का फराणं

```
२ 'पहिस्सइं' C.
 १ 'राममज्जमगाभवगां' C. 🥏
                             8 'पौडिज्जिवइ' B. D.
 ३ '- - गो ' C.
 पू 'वश्सो ' B. D.
                              ६ 'कत्तिय-'B.D.
 ७ 'राजाभिसेखों ' C. 'रज्जाभिसेखं ' D.
                             ६ 'गिन्हिसाइ' C.
 ८ ' यूभपंचगाउ ' B. D.
१० 'चम्मयनागायं' B. D. 'घम्मयनागायं' C.
                           १२ 'पालिसइ' B. D.
११ 'पवत्तिसाइ' C.
                           🛛 🛭 🖁 ५ पुढविं ' B. D.
१३ 'सेंहे' B. D.
                        १६ 'सव्बउ ' B. D.
९५ 'तिक्खरह' B. D.
                        १८ 'न धनवइ' B. D.
१७ 'जिष्हाणानि ' D.
१८ 'कोडाच्यो ' B. D.
२० ' चिंदुवत तक्ताका पाराणां ' B. D.
```

तस्मेव ए अच्छत्तं <sup>९</sup>रकां दविणत्यं<sup>२</sup> राय<sup>३</sup>मग्गं खणिंतस्म<sup>४</sup>. पाहाणमई खवरादेवी नाम गावी पयडीहोऊण गोयर-चरियागए सा<sup>ध</sup>क्तणो सिंगेहिं<sup>६</sup> घट्टिसार। तेहिं पाडिवया-यरियस्य कहिए इत्य पुरे जलोव<sup>०</sup>समाो धरणियं<sup>ट</sup> होहित्ति ते चिं<sup>ट</sup> त्राइसिस्संति। तत्रो<sup>९०</sup> केवि साष्ठणो त्रज्ञत्य विचरिस्संति, केवि वमहीपडिबंधाइणा <sup>१९</sup>ठा हिंति, तमाहणत्यं भविस्तृति । ११ मत्तरमच्चे बुद्दीए सब्बत्यनिचाणानि । तन्त्री गंगाए पुरं समर्गापि पत्ना<sup>१२</sup>विक्तिही। राया संबो म्र उत्तरदिसि ट्टिमं<sup>१४</sup> महस्रत्यसं<sup>१५</sup> त्राहित्र्र<sup>१६</sup> सृट्टिस्संति। राया तत्येव <sup>१०</sup>नवं नगरं मिवेसिसार । सन्वे<sup>९०</sup> वि पासंडा<sup>९८</sup> तेण<sup>२</sup>° दंडिक्विश्विंति<sup>६९</sup> । साह्रणं

```
१ B. and D. omits 'र्ब्सं'।
```

र 'दविग्रत्य' B.

ह 'रावमणं' B. D.

<sup>8 &#</sup>x27;खाणितस्स' B. D. ई 'सिंगहिं' B. D. .

५ 'साज्ज्या' D.

<sup>ू</sup>र 'घ - - ग्रियं' C.

९ 'जलावसम्मो ' B. D. र 'तिहिं' B. D.

१॰ 'तउ'D.

१२ 'सत्तरसाच्युहीए ' C.

१३ ' पलादिन्जिष्टी ' B., ' पलादिन्जिष्टी ' D.

९८ ' द्वियं ' B. D.

१५ 'महत्यलं' B. D.

१६ 'बावहिकं' B. १७ 'नवनगरं' C.

९६ 'सव्यावि' B. D. ' १६ 'पासंड' B. D.

ইউবিশ্বন B. D.

२१ 'दडव्जिक्टिं ति' C.

.सगासात्रो<sup>९</sup> भिक्खायलं समगांतो <sup>२</sup>काउस्मगा ह्रम समग्रदेवयाए निवारि कि हो। पंचासं वरिसादं सुभिक्छं दसीण कणाणं <sup>३</sup>दीणो खिथिहिद<sup>8</sup>। एवं <sup>ध</sup>निक्तंटयं रक्तमुवभुंजित्ता कासीदमे वरिचे पुणी सबपामंडे दंडित्ता सब्बं लोशं निद्धणं काउं भिक्शाबद्धं संसाह हिंतो मगिक्डि ते श्र दिंते कारागारे खिविसाद । तश्री पाडिवयायरिय<sup>्</sup>पसुद्दी मंघो सामगाटेविं मणे<sup>र</sup> काउसामी वां ही। तीए वि बो हिउं<sup>११</sup> जाव न पष्टि प्र<sup>१९</sup> हिंद तश्रो श्रीमणकं पेण <sup>९३</sup>नाउ मास्यक्वो सक्को <sup>९४</sup>त्रागमिसाद् । <sup>९३</sup>जया तस्र वि वयणं न<sup>९६</sup> पिडविक्जिहिं। तथा सक्तेण च वेडाए श्राहश्रो १० मरिश्रो नरए गमिसार। तत्रो<sup>१०</sup> तसा <sup>१८</sup>पुत्तं धसादत्तं नाम रक्के ठविसार<sup>१</sup> । <sup>२९</sup>पीडाए संघस्य सत्यणं<sup>२२</sup> त्रादिशय महाणं सक्को गमिही दत्तो

१ 'सगासाउ' D. ३ 'दोगे ' B. D.

२ 'काखोसागा' C.

<sup>8 &#</sup>x27;लपिक्टिंट 'D.

प 'निक्कांटियं' C.

६ 'काउ' D.

७ 'मणोच्चिर' B. D.

দু ' तेड ' B. D.

८ 'पाडिवयायश्यिश्यपसुसंघो ' B. D.

१० 'मार्य काउस्सम्मो वाष्ट्री ' B. D.

११ 'बोडियो' B. D.

१२ 'पसप्रिच्हर' C.

१६ 'नाउ' D.

१८ 'खागामिसाइ' B. D.

१५, 'जय तेस्त वि' D.

१७ 'महिखं' B. C.

१८ ' तंड ' D.

१६ 'पुत्तधमादत्तं' B. D. २० 'ठविज्जइ' B. D.

रश B. and D. omits 'पीडाए''।

२२ 'सुत्ययं ' B. D.

य राया । बीवत्तरिवासाज पदिष्णं रेजिण चेदमं डियं महिंदे ।
काही लोगं च सुहित्रं का दित्ति । दश्तसा पुत्तो जियसत्तृ
तसा चियं मेहियो सी कि कि अर्थतरं महानिषी हं न विद्यसा ।
देवा वि दंषणं दाहिति । विक्रामंता य अंप्रेण वि जावेण पहावं दंसिस्ति । रेउिझा ण जाई सरणाई रेभावाई किं
रेरिव पयिष्टिस्ति । तदणंतरं एगूणवी सर्धिसहाइं जाव जिण्यसो विद्यहा दुसम्परे ज्ञंते वारमवारि सिन्नो रेप्र पव्यद्य दुहक्कू भियनत्त्र्णं दुसिक्ता अप्रकृति । अप्रकृति वारमवारि सिन्नो रेप्र पव्यद्य दुहक्कू भियनत्त्र्णं दुसिक्ता अप्रकृति । अप्रकृति वारमवारि सिन्नो रेप्र पव्यद्य दुहक्कू भियनत्त्र्णं दुसिक्ता वारमवारि सिन्नो रेप्र पव्यद्य दुहक्क भियन त्रा विद्या सिन्नो सिन्नो नाम प्रविद्या सिन्नो चरमन

```
१ 'वासाउ ' D. २ ' व्वियां - ' E. ३ ' महिकाही ' B. D. ४ ' द ' D. ५ ' हिय ' D. ६ ' से ह घोसो ' D. ७ ' देवो स ' D. १० ' मावा य ' B. D. १९ ' किं चि ' B. C. D. १२ ' एगुगावीसं सहस्ताइं ' B. D. १३ ' दूसमळांते ' B. D. १३ ' व्हस्सळांते ' B. D. १३ ' वहिसस्ता ' B. D. १३ ' वहिसस्ता ' B. D.
```

१७ 'गच्याचर' B. D. • १८ 'इट्ट बिह्नाइतयो ' B. D.

१५ 'दुइस्यू सिय' B. D. १€ "तया' B. D.

्रेट 'दुष्णमची' B. D. २० 'बायरिज' D.

जुगम्महाणो ऋहवासा<sup>९</sup>इं सामसं पालिन्ता वीसवरिवाऊ (श्रो?) चट्टमभत्तेणं कयाणसणो सोइस्रो कर्णो पत्तित्रो<sup>ः</sup> माऊसूरो रैएगावयारो उपाक्ति हिंद । दुष्यस हो सूरी फगुमिरी श्रक्तानाइसो सावश्रो सचिमरी साविया। एस श्रपिक्सो संघो पुष्यक्के भारहे वासे ऋयमेहिंद मन्द्रक्के विमलवाहणो रायाः "सुसुद्दो मंती अवरक्षे अग्गी। एवं धन्नर्।यनीर <sup>६</sup>पा(णा?)ई. णं बुच्छेत्रो<sup>०</sup> हो हिंद एवं पंचमो ऋरत्रो<sup>ट</sup> टूसमा संपुषार। तत्रो<sup>९</sup>° दूसमदूसमाए कट्टे त्ररए पर्यहे पत्रयवाया वाइस्रुंति वरिभिस्रुंति विसजस्वहरा<sup>१९</sup> तविस्तुद्<sup>१२</sup> वारिमाद्रचममो सूरो ऋरमीयं मुंचिसाद चंदो। गंगासिंधूभयतंडेर्सं वेयद्ट-<sup>९२</sup>मू लिवाइत्तरीए विलेसु इक्खंडभर इवासिणो<sup>९४</sup> नरतिरित्रा विस्सिति। वेयङ्कन्नारत्रो पुव्वावरतङेसु गंगाए नवनिव<sup>९५</sup>-बिलाइं। एवं वेयद्द<sup>१६</sup> परको वि। एवं कक्तीसं एसेव सिंधूए वि इत्तीसं। एगत्ते बावत्तरि विलाद्गं। रहपहिमत्तपवाहणं

१ 'ब्युडवासाइ' C.

३ 'रेगावयारो ' D.

५ 'ससहो ' B. D.

९ 'वृच्छेड ' B. D.

६ 'संपुस् ' D.

११ 'विसनजङ्करा' B. D. १२ 'तं विस्तद' B. D.

१३ 'बेयट्टमुले ' B. D.

९५ 'नवनविलाइं' ${f B}.~{f D}.$ 

र 'पलिच्यो व' B. D.

८ 'उप्पिञ्जहिद्द' B. D.

६ 'पागाईखं ' C.

८ 'अध्यो ' B. D.

१॰ 'तड' B. D.

१८ "भरहवाहिसिये ' B. D.

१६ 'वेयजट्टपरका' B. D.

गंगासिंधुमां जले उपवे 'मकाई। ते विसवासिणो रिनः कष्टिसंति<sup>र</sup>। दिशा ताव भएण निमांतु मा<sup>र</sup> सूरिकरणपक्के ते <sup>8</sup>रयणीए खाहिति । श्रीमहि<sup>ह</sup> स्वत्नगामनगर अलामयपव्य-यारेण <sup>९</sup>वेयङ्गुडमभक्डवक्कं निवेसहाणं <sup>१९</sup>पि नदी सिहिद् । कुव्यामदत्यी श्रो११ गर्बा धारिस्मृति । सोलस्वासाश्रो१२ नारीश्रो वीसवीसाऊ(भो ?) नरा <sup>१३</sup>पुत्तपपुत्ते दिष्कंति । इत्यसमूसिमा<sup>१६</sup> काला कुरुवा जग्मकसाया नगा पर्यं नर्यगामी विस्वासिणो एगवीमं महस्वादं भविसाति(सांति?)। एवं कट्टे श्वरए १६ श्रोमिष-णीए समते १० उसा पिणीए र वि पढसे श्रर श्रे एसा चेव वत्तव्यथा १८। तं मि ''बोबीणे बीयारयपारंभे मत्ताइं१९ पंच मेहा१९ भारहे वासे वासिस्तांति कसेणं। तं जहा। पढमो पुक्वशावसी

१ 'मत्याई' C. २ 'कड़िस्स्नि' C. ३ 'मखमा' B. D. 8 'र्खीर' B. D. 4 B. and D. adds ' उसिंह ति '। ६ 'उसिइ'। **৩** ' नर ' B. D. प् 'पव्यवश्या' B. D. ६ 'वेयट्टबोसभ - ' B. D. १॰ 'पौ ' D. ११ 'इत्यौड' B. १२ 'वासाऊ' B. D. १३ ' प्रत्तयसे दच्छंति ' B. D. १8 'इत्यससूसिका' B. D. १५ 'पायं' B., 'पायां' D. १६ ' उसिपागीए ' B. D. १७ 'सम्मन्नो ' B. D. १८ 'उसापियोवि' B. D. १६ 'वळळयां ' B. D. २॰ 'वोलीखें ' B. D. ° २१ 'मझाइं ' B. D. २२ B. and D. omits 'मंद्रा' but has 'गंदा'।

तावं निव्वावेहिर्<sup>१</sup>। वीत्रो<sup>२</sup> खीरोदी धन्नकारी। तर्मी **यत्रोर** नेइकारत्रो<sup>ध</sup>। चलत्यो **अ**मञ्रोदश्रो" भोमी इकरों। पंचमी रसीदश्री भूमीए 'रससंजललों। ते य <sup>° विश्व</sup>वामिणो परसमयं वड्डमाण<sup>द</sup>सरीराज पुढविं सुहं दडूण वि(बि २) खे चिंतो मिस्सरिस्संति<sup>ट</sup>। धन्नं फलाइं भुंजंता <sup>१°</sup>मंसाहारं निवारद्रस्नंति। तन्त्रो मञ्ज्ञदेषे मत्त कुलगरा भविस्नंति। तत्य पढमो विमलवाइगो। बीत्रो सुदामो तर्इग्रो १९संगन्नो चडत्यो सुपासी पंचमो दत्ती कट्टी सुमुही<sup>१२</sup> वत्तमो<sup>१३</sup> संसुची। १४जोईसरणेणं विमलवाइस्रो नगरादनिवेसं काही त्रिगिमि उपन्ने त्रन्नपागं सिष्पादं कलाश्रो<sup>९६</sup> लोगववहारं<sup>९६</sup> च मन्वं पवत्ते ही। <sup>१७</sup>तदको गुणनवद्दपक्ख समुद्धा हिए<sup>१८ १८</sup>को सिप्पणी-

१ 'निळविच्चिद्द'  ${f B}$ ., 'निळच्चिद्द'  ${f D}$ .

र 'बीड' B. D. ३ 'घड्यो ' B. D.

<sup>8 &#</sup>x27;नप्टकारचो ' B. 'नप्टकारख ' D.

५ 'समउदसो ' B. D.

ई 'रसंजयायों ' B. 'रसजयायों ' D.

<sup>9 &#</sup>x27;विल - ' B. < 'वट्टमाणसरौराऊ' B. D.

<sup>&</sup>amp; 'निसारंति' B. D. १० 'मंसाष्ट्रार' B. D.

१९ 'तईड संगद्यों '  ${f B}$ . 'तईड संगड '  ${f D}$ .

१६ ' **स**त्तमो ' B. D. १५ 'कालाउ ' B. D. १२ 'सप्रहो ' B. D.

१८ 'जाइसरग्रेगं' C.

१६ 'लोगवच्चारं' B. D. १७ 'तस्त्रो इ' C.

१८ 'समन्भिरुह्हं' B. D. १९ 'उस्सिपायी '.B..D.

भरयद्गे वरकंते पुंडवंडण्देसे 'सयद्दारे पुरे संसुद्दनर:
वरणो भहाए 'देवीए चल्ड्यमहास्मिणस्दरभे सेण्यरायजीवो रयण्णभाए लोजुनुद्भयप्यलाभो नुक्की व प्रमाण हिसारं भालं पालिकाभो वहोसमाणो । कुकि मि पुक्तकाए लवनकिहिंद । वल्णमाण लंक्णभाकण गयावहारवका पंचकक्षाण्याण मामितिहिनकत्वकाणि जहा मम तहेव भविस्तंति।
नवरं नामेणं पलमनाहो देवसेणो विमलवाहणो भ
तभो विवित्ययरो सुपासा जीवो स्टर्देवो तर्दभो
उदाइजीवो सुपासो चल्यो पोट्टिल 'किन्यो संयमो
पंचमो दलाभो जीवो सव्याणुभूई बहो 'किक्तिभ्रोवो
देवस्मुश्रो' मक्तमो संखजीवोदश्रो पेट्टिलो दममे स्यग-

१ 'सयदारे ' C.

२ 'नरवहराते' B., 'नरवईराते' D.

३ C. omits 'देवीए '।

<sup>8 &#</sup>x27;पत्यडाड ' B., 'पथडाड ' D.

पू 'वाससरहस्साइं' B. D. ६ 'पालिसाउ' B. D.

७ 'ब्राट्टोसमाणो ' B. D. 🗢 ' उववर्ज्जि हार ' B. D.

६ 'लंबग ' B. D. १० 'तउ ' B. D.

१९ 'बीयतित्यरों ' C. 'बीयतित्यृयारा ' D.

१२ 'खोदाइजीवो' D. १३ 'पोट्टलिजीवो' B. D.

१8 'वित्तिवाजीवो ' B. 'D. १५ 'देवेसवा ' B. D.

१६ '.इड ' D. १० 'सनदानीवो ' B. D.

जीवो सयकित्ती एगारममे देवइजीवो मुणिमुख्यको बारममो किल्लजीवो अमनो रेवेतरममे सम्बद्धजीवो निष्पुला किलाको निष्पुला किलाको प्रेमिक्साको प्रेमिक्साको विस्तामो मोलममो रोहिणी निष्पुला किलाको निष्पुला किलाको प्रेमिक्साको निष्पुला में किलाको रोहिणी निष्पुला में किलाको । केई पुण भणित किलाकुत्तो दल्लगमो पणरमित विक्रमविषे (१५०१) [1444 A.D] स्त्रं के खुरारं कारित्ता जिल्लमवणमंदिकं च वेत्रं वसुष्टं काल अज्ञिक्स विक्रमविष्टं च विक्रमविष्टं विक्रमविष्टं च वसुष्टं काल अज्ञिक्स विक्रमविष्टं विक्रमविष्टं विक्रमविष्टं च वसुष्टं काल अज्ञिक्स विक्रमविष्टं वस्त्रं वसुष्टं काल किलाकरो किलाकरो स्त्रं वसुष्टं काल किलाकरो हो हित्ति । दत्य य बक्रम्लक्समयं प्रमाणं । मत्तरमो विक्रमविष्टं रेवइजीवो वे समाहो । अहारमो स्यालिजीवो संचरो रेव्हुलीवो हीवायलकीवो जसोहरो वोम्हमो कम्लाजीवो

१ 'बारसो ' C.

र 'अममो ' B. D.

३ 'तेसमो ' B. D.

<sup>8 &#</sup>x27;सेचइजीवों ' B. D.

पू · चबोइसो ' C.

६ ' निष्णुलाखों ' B. D.

७ 'पेसारसो ' B. D. ६ 'कईसा' B. D.

र 'रोहिंगिजीवो ' B. D. १० 'पस्रमंडिंत उत्तरे ' B. D.

११ 'सेत्तजे' C.

१२ 'व वसुष्टं 'D.

१३ 'खज्जियतिस्ययरनामो ' B. D.

१8 'चित्रगुत्तो ' B. D.

१५ 'वज्रस्यसमयं ' B! D. 'बज्रस्तसमयं ' C.

१६ 'सनरसो ' C.

१७ 'रेचइजीवो ' B. D.

१८ ' एगूग्रजीवो ' C.

विज्ञश्ची प्रविश्व क्षित्वो त्वीयसो सस्तो वावीययमो श्चंबडजीवो प्रसिद्धेवो त्वीयसो श्वमर्जीवो प्रयांत-वीरिश्चो। चववीययमो साय बुद्धजीवो भइकरो। श्वंतराखादं प्रकाणपुत्वीए जहा वहमाणिजणाणं भाविचक्कविष्णो द्वालय होहित। तं जहा। दीहदंतो गूढदंतो सुद्ध दंतो-सिरि चंदो सिरिभूद सिरिसोमो प्रविश्वो नायगो महा-पउमो विमलो श्वमलवाहणो श्वरिहो श्व। नव भावि-वासदेवा तं जहा। नंदी नंदिमित्तो सुंदरबाह्व महावलो प्रविश्वा सुद्ध विष्टु श्वर विश्वो महावलो प्रविश्वो हित्र विष्टु श्वर विश्वो महावलो प्रविश्वो हित्र विश्व श्वर विश्वो स्वा हित्र विश्व श्वर विश्व श्वर

```
२ 'नारयमस्तो ' C.
 १ 'विजाखों ' B. D.
                           8 'च्यंग्रांतविश्चियो C.
 ३ 'खंबडजीवो देवो ' C.
 पू 'सायबुद्धजीवो ' D.
                                 € 'पऋासा - ' B. D.
 9 B. and D. omits 'सुद्धदंती'।
 प 'सिरिमो ' B. D.
 ह 'पडमो ' B., 'पब्बोमो ' C. D.
१० 'मञ्चापच्योमो ' C. १९ 'वासुदेवो ' B. D.
१२ 'सुंदरवा<del>ष्ट्र</del>' B. D.
                             १३ 'मञ्चावाञ्च' B. D.
                               १५ 'मञ्चावलो ' B. D.
१८ 'अव्हवलो' B. D.
१६ 'दुचिट्ट तिचिट्ट्या' B.\ D.,\ {
m and}\ C.\ {
m omits} 'तिचिट्ट'
१७ ' नवभविपहिवासुदेवा ' B., ' तवभविपहिवासुदेवो ' D.
१८ 'तिलड ' D.
```

```
१ 'वली' D.
                           २ 'पहाराखों ' B. D.
 ३ 'जयंगो ' B. D.
                           ৪ ' অ সিত্ত ' B. D.
                           ६ 'डमो ' B. D.
 पू 'आयांदे ' B. D.
                           🗢 🖰 'सिलागापुरिसा' B. D.
 ७ 'संकिरिसग्रो ' C.
                           १० 'खपक्तिम ' B. D.
 र 'तद्दखरकों 'C.
११ 'दुसि' C.
                           १२ 'व्यरको' C.
१३ 'उप्पिजिहिंति ' C.
१8 'ब्रहारसकोडीबो' C. 'ब्रहारसकोडाकोडीख' D.
१५, 'कालक्कािख' B. D.
                          १६ 'अयांते सोती' D.
                           १८ ' सोसि ' B. D.
१७ 'बाद्वाको' C.
१६ 'सरूउं' C.
```

२० 'कस्मिः विगापे'  ${f B}$  , 'कस्मि विगापे'  ${f D}$  .

पट्टिको १। जहा १एकस्, पेमबंधो १ झिक्कद तथो ॥ तौसं वासादः श्रामारवासे ॥ विस्ता पक्खा हिन्न महुर बारसवासे कछमत्यो तौसं वासादः तेरसपक्खोणादं नेवली विहरित्ता कत्तिश्रममावासाए राईए चरमजामद्धे चंदेदुचे संवक्करे "पौद्रवह्यो "वासे नंदिवह्यो पक्खे देवाणंदा ए रयणीए छवसने दिने नागे करणे सव्वद्धिक्ते सुक्रते साद्र नक्खते कथप क्वं कामणो सामी सक्केणं विक्रत्तो १९ नाम वीसदमो गहो। भयचंदो १९ वाससहस्रा ठिई भासरासी १९ नाम तीसदमो गहो। भद्र खुद्धा ११ तुन्ह १४ जमानक्खत्तं संकंतो संपर्यता सुक्रतं पिडक्कम । जहा तस्र सुहं वैविश्रं भवद । भन्न हा तुन्ह विश्र

' 8 'নৰ ' D.

६ 'वारसवासे' D.

प् 'मासो ' C.

१० स्थन काग्रीवास्तयेः श्रीमद्भिः इन्द्रविजयमचोदयेः (अधुना विजयेन्द्र-स्रिरिभः) संप्रेषिते पुक्तके ज्यौतिषग्रास्त्रीयफलितस्कान्धानुसारं कुर्यहिक्तकेता प्राप्यते—

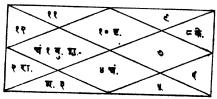

११ ् वास इस्त ' C:

९२ 'भासरीसी' D.

१8 'जम्मनक्खत्त B. D.

१ 'यहविख' D.

र 'एगसा' C.

३ 'पिमबंधो ' B. D.

५ 'बगारवासे ' C.

७ 'पीइनडास' B. D.

६ 'कयपञ्जंकसणी' D.

१३ **डि.** पुडया ' B. D.

१५. वंचियं ' C.

तित्यस् पीडा चिरं डोहित्ति। भयवया भिण्यं। भो देवराय १ श्रुष्टे पुहिंव कत्तं मेहं च दंडं काउं एगहेलाए सयंशुरमणमशुद्दं च तिर्छं लोगं च श्रुलेए खिविछं ममत्या निष्ठणश्रा अक्सा वड्डें वा १० ह्रासे छं ११ वा ममत्या ११ तेश्रो ११ श्रुष्टे वा १० ह्रासे छं ११ वा ममत्या ११ तेश्रो ११ श्रुष्टे वा १० ह्रासे छं ११ वा ममत्या ११ तेश्रो ११ श्रुष्टे वा ११ विवे १ ) महस्रो १४ जाव श्रुवस्तां मिल्या वर्षां पीछित्ता। मामी श्रुष्टे पंचावषं श्रुष्ट्राय श्रुष्टे कल्लाणफलिवागाइं पंचावषं च पावकं सा १० श्रुष्ट्राय ए १९ श्रुप्टुवागरणाइं वागरित्ता पहाणं नाम १० श्रुष्ट्राय विभावेमाणे १९ सेते मीसुवगस्तके य १९ श्रुष्ट्राय प्राप्टे श्रुष्ट्राय स्थितं श्रुणंतं श्रुणंतं दंषणं श्रुणंतं १४ ससत्तं श्रुणंतो श्रुणंतं श्रूणंतं श्रुणंतं श्रुणंतं श्रुणंतं श्रुणंतं श्र

| १ 'सयवया ' D.                               | र 'देवरावराय'C.                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| ३ ' पुचक्तिं ' D.                           | 8 'मेरुच'D.                     |
| ५ 'काउ ' D.                                 | <b>६</b> ≟तरि उ' D.             |
| <b>७ 'न ग्रुगाच्या</b> ' C.                 | प् 'खोकमां' D.                  |
| $oldsymbol{\epsilon}$ ' वङ्गेज ${ m D}.$    | १० .B. & D. omit ' वा '         |
| ११ 'राष्ट्रासेउंवा ' ${ m B.~D.}$           | १२ 'समचित्रत्या' C.             |
| १३ ' तंख ' D.                               | १८ ' देवोस इस्से ' C.           |
| १५ 'ज' C.                                   | १६ 'सामीय ' B. D.               |
| १७ 'व्यक्तभवगाईव्व' D.                      | १ = B. & D. omit 'कम्म'।        |
| १८ 'चन्त्रहु' B. D.                         | २० 'ऋतयसं ' B. D.               |
| २१ 'विभावेमाखो ' C. •                       | <b>२२</b> 'केय ' <b>∮</b> .     |
| २३ 'सिद्धाग्यतपंचगो ' D.                    | २८ 'च्यणतं नागांतं नागां' B. D. |
| र्पू 'च्यांत समत्तं' C. 'च्यांतं समातं' D., |                                 |

ैविरियंचिता। पंचाणं तगं तया य त्रणुद्धरीक्षुंयूणं उष्पत्तिं ंदहुं $^{8}$  त्रक्क $\mathbf{u}^{8}$ भिई संजमे दुराराह $\mathbf{v}^{8}$  भविसादत्ति $^{6}$ । समणा-समणीत्रो त्र बहवे भन्नं पचिक्छिसः त्रक्षं च । कासीकोमस्रगाः नवलिच्छेर्द<sup>०</sup> त्रहारमगणरायाणी नवममद् पोमहोव<sup>र</sup>वामं पारित्ता गए भावुच्चोए दब्बोच्चोत्रं करिस्हामोत्ति परिभावित्र रयणमयदीवेहिं उच्चोत्रम<sup>१</sup> कासि। चिगिदीवें हिंसो जास्रो। एवं दौवाखिया जास्रा। देवेहिं देवी हि १९ (हिं?) श्र श्रागच्छं तगच्छं ते हिं मा रयणी उच्चोश्रमई कोलाइलमंकुलाय जात्रा। भगवत्रो य मरौरं देवेडिं मक्कारित्रं <sup>१३</sup> भामरामिपौडापडिघा(च्चा)यत्यं देवमाणुमगवाईएं नौराजणा जणेडिं कया। तेण किर मेराइयाणं पविचीजाया। **गोयम**-मामी पुण तं दिश्वं पिडको हित्ता <sup>१ २</sup> जाव भयवश्रो वंदणत्यं पचा-गच्छद ताव देवाणं मंजावे सुणेद जहा भयवं कालगउत्ति सुटु-त्ररं त्रचिद्रं<sup>१४</sup> पगन्नो। त्रहो ममं मि भित्ते वि सामिणो नहे<sup>१५</sup>-इया। जमइं भ्रंतसमए<sup>१६</sup> वि समीवे न ठाविश्रो। कइं वा

१ 'विश्यंचत्ति' C.

३ 'दइ' B. D.

५ 'दुरारहे' B. D.

<sup>9 &#</sup>x27;लिक्ई' B. D.

<sup>&</sup>amp; 'पोसञ्चाववासं' B. D. १० 'उच्जीव्यमकति' D.

११ 'देतीकिं' B. D.

१३ 'पडिवोडिता' B. D.

१५ ' निक्केष्टवा ' C.

र 'तया याय' B. D.

४ 'खज्जपभिइं' C.

ई 'भविसाइ' B.. D.

प 'समावासाए' B. D.

१२० 'सङ्गारिचा' C.

१४ 'बाधिई' C.

१६ 'षांतसमये ' B. D.

वीत्ररागाणं सिणेक्कि । नायसुत्रं सि वृक्ति स्पेम बंधणो तक्खणं चेव के केवली जान्ये। सक्केणं कित्र मसुद्धपाडिवय गोसगो केवली महिमां कथा। भयतं महस्मदं लक्षणयपंकए निवेसिन्नो। सुप्पप्पप्पलयरं काउं श्रुष्ठ मङ्गलादं पुरत्रो श्राहिलि (लिंहि?) यादं। देसणा य सुन्या। अश्रो चेव पाडिवए मङ्गमवोर श्रुष्ठाव जयं पवत्तद शा स्मिनेतो श्र गोश्रम श्रिमामी पणीश्रो श्रिक्ति तस्मा राहागा श्रिक्ष श्रिमां स्मिनेते श्र श्रीश्रम केवलुष्पत्ति दिव सित्ति तंमि दिणे श्रिमां स्मिनस्थ श्रिमां स्मिनेत ल्यां स्मिनेत केवि सित्र श्रीश्रम केवलुष्पत्ति दिव सित्र वि सित्र सित

१ 'वीच्यारागायां' B. D.

३ 'पडिवयाणसम्मे ' B. D.

पू ' पुष्पप्पयं रं ' C.

৩ 'ৰাভ' B. D.

र 'मह्रसवे ' B. D.

११ 'गो अमसामि ' B. D.

१३ ' तजः.' B. D.

१५ 'गौबाम - ' B. D.

१७ 'समवरखें ' B. D.

९८ 'सव्वविष्टासु ' B. D.

२१ 'बाहवासागं' B. D.

<sup>&#</sup>x27;रेह 'नियघरे' B. D.

र 'चेवाकावली ' D.

<sup>8 &#</sup>x27;केवलिमच्चिमा' B. D.

६ 'चालिश्चियां इं' B. D.

पांडिवए ' B. D.

१० 'पिषवत्तेइ ' B. D.

१२ 'पगौड' D.

१8 'राज्ञागा' B. D.

१६ 'देवसुत्ति' D.

१८ ' अक्खन्ठवणाई '. B. D.

२० ' पूच्यति ' C.

२२ 'कत्तिय' B. D.

सुदंसखाए भागणीए भोदत्रो तंबोसवत्याद दिसं 'तप्पिभिद <sup>\* ९</sup>भावहबीयापव्यं रूढं। <sup>१</sup>एवं दीवृषवद्वि**र सं**जाया। जेन्न दौवमहे "चउद्दिमग्रमावसासुं कोडीसिश्ममुववासं "काउं भट्ट-ष्यवारपूत्राए सुत्रनाणं पूर्त्ता पंचाससहस्रापरिवारं सिरि-गौत्रमधामिं सवस्कमले ठियं द्यादत्ताः (पद्रजणं पंचाम-महस्तादं तंद्लाणं "एगन्ते बारमलक्खादं चलवीसपष्टयपुरश्रो ढोइसा तदवरि म "खंडदीवयं बोहिसा गोम्ममं "नेमाराहिति ते परमप्य<sup>१९</sup>सुइस्राच्छं पाविंतिन्ति<sup>१४</sup>। <sup>१५</sup>दीवृशवश्रमावसाए-नंदीसरतवं<sup>१६ १०</sup> ऋढविका तंमि दिणे १० नंदीसरपढपूत्रापुळ काछ वरिसं सत्तवरिसाणि वा जाव श्रमावसासु उववामी काउं वीरकक्षाणयत्रमावसाए उक्तमणं कुक्ता तत्य

१ 'तिष्यिभिद्धं' C.

र 'भायबीया' B. 'भायवीब्या' D.

३ B. & D. omit 'एवं'। 8 'चब्बोद्सि' C.

पू 'काउं' D.

६ 'गोब्यमसामि ' C.

o 'हिंखं' B. D.

प् 'आइरला' D.

८ 'पद्रजियां' C..

१० 'पेगमे ' B. D.

११ 'खंडदीवियं ' B. D. १२ 'बाराचिंत ' B. D.

१३ 'सुइलव्हिं' B. D.

१८ 'पावंतित्ति' B. D.

१५ 'दीवृसय' C.

१६ 'गंदीससरतवं' B. D.

१७ 'बाठविच्ना ' B. D.

१ ८ B. & D. omit 'नंदीसरपडप्चापुळं- तत्य '।

.नंदीसर्वावषि जिणालए मक्सान्दवणारं पूत्रं काञ्जण विदी-सर्पडपुरश्रो वा रद्याणमंत्रंतिजणिबंबेसु ऋवणाइं कार्ज वावस्-वत्यूं दि बर्लिं ढोदका वत्यूणि प्र' पक्कस्मेया नारंगजंबी र-कयली<sup>ध</sup>फलाईणि <sup>ध</sup>नालिएराइं पूगाइं पत्ताणि। <sup>६</sup>७ंच्छुल-हीत्रो खर्ज्यूरसुद्दियावरिमोखय°उत्तंत्तित्रा वायमाईणि खीरि-माद<sup>प्</sup>थासादं दीवयादचाद 'कंचुसियात्री बावसं तंबोसाद-दंग्णपुळं सावियाणं दिच्चा। ऋषे य दीवूसवं विणा वि ऋमा-वसाए **नंदीसर**तवं श्राढविंतित्ति। श्रह पुणरवि श्र**ञ**ा-सुइत्थिएं संपद्महारात्री पुच्चिंसु १ । भयवं इत्य दीवा-<sup>१९</sup> खियापव्वंमि विश्वेमश्रो घराण मंडणं श्रन्नवत्थाईणं विश्विद्वाणं परिभोगो ऋ**यो**स्नं जोहाराद्द<sup>९२</sup>करणं जणाणं केण कारणेण दीसद । <sup>९३</sup>दत्य इमं पचुत्तरं **श्रज्जसु इत्यि**स्त्र रिणो पन्नविसं। जहा पुव्विं<sup>९४</sup> उज्जेगीए पुरीए बजाणे चिरिसुणिसुव्ययग्रामिसीसो सुव्यया-यरिस्रो ममोसङ्घो<sup>९५</sup>। तस्म वंदणत्यं गन्नो <sup>१६</sup>सिरि**धसमराया** 

१ 'न्हवगाइ' D.

२ 'तं सरपडपुरच्यो ' B. D.

३ 'दप्पसक्तांत' B. D.

<sup>•8 &#</sup>x27;फलाइसाि' D.

५ 'मा (ना ?) लएराइं C.

६ 'उच्छ्लहीयों ' B. D.

७ 'उत्तत्तिबा' C.

८ 'खौरमाइं' B., 'खौरमाइ ' D.

८ ' दौवूसजं ' B. D.

१० ' प्रत्विंस ' B. D.

११ 'दीवालिखा' B. D. १२ 'जोच्चारइकरगं' C.

१३ 'तत्य' B. D.

**१8' पु**व्वि' B. D.

१५ 'समोसडो ' C.

<sup>&#</sup>x27;१६ 'सिसिरि' B. D.

नमुचिमंती वि। तत्य गन्नो स्ति समं विवायं कुणतो स्तुलगेण पराजिन्नो । गन्नो रखा समं नियगेहं। निसाए सुणिणो हंतं किंदुन्नखग्गो गन्नो उक्ताणं देवयाए यं मिन्नो । गो- विविद्यण (?) रखा खामित्ता मोहन्नो खिक्तन्नो नट्टो गन्नो हित्यणापुरे। तत्य पडमुत्तरी राया जाखा तस्म देवी। तौचे दो पुत्ता। विग्रह (गृह !)कुमारो पडणा १० दिन्नं। जिट्टे न्निणकंते महापडमस्स जुवरायपयं पिछणा १० दिन्नं। जिट्टे निष्मं मंती जान्नो। तेण सीहरहो रणे विजिन्नो। १९ महापडमो तट्टो वरे १३ पदिखे तेण नासीकन्नो १४ वरो। १६ महापडमो तट्टो वरे १३ पदिखे तेण नासीकन्नो १४ वरो। १६ महापडमो तट्टो वरे १३ पदिखे तेण नासीकन्नो १४ वरो। १६ महापडमो तट्टो वरे १३ पदिखे तेण नासीकन्नो १४ वरो। १६ महापडमो तट्टो वरे १३ पदिखे तेण नासीकन्नो १४ वरो। १६ महापडमो तट्टो वरे १३ पदिखे तेण नासीकन्नो १४ वरो। १६ महापडमो देवीए १० १० मिक्कदिट्टीए पुण बंभरहो पढमं रहकदृणे द्णहिन देवीणं १० विवाण दो वि रहा रखा वारिया। माऊण द्वमाणं दहुं १० महापडमो देमंतरं गन्नो। कमेण मयगा

```
१ 'राबो' B. D.
                            र 'सुझगेसा' B. D.
  ३ 'पारोजिखों ' B. D.
                           8 'निसारर ' C.
  ५ ' उच्चाग्यदेवयार ' B.
                            € 'स्मा' B. D.
 ॰ 'पच्चोमुत्तरो ' B.
                            प 'तीसं B. D.
 ८ 'महापद्योमो ' D.
१॰ 'पिखोगा C., 'डगा ' B. D.
९१ 'नमुद्द' D.
                           १२ 'महापद्योमो ' B. D.
९३ 'पिदिनों ' B. D.
                          १8 'नासीकड ' D.
१५ 'पगया' B. D.
                          १६ 'सवत्तीए ' C.
१० 'लक्टोर' B. D.
                          ९८ 'मिइदिहीए' B. D.
१८ 'देवीस' B. D.
                          २॰ 'दहूं' B. D.
```

षं परिणिक्ता 'धोहियक्क उभारहो गय उर्मागन्नो।
पिछणा रक्कं दिखं। 'विगहुकुमारेण ममं रेप उमुक्तरी सुव्वयायरियं पा [य?] मूले दिक विगिण्हे ता सिवं पक्तो। विगहुकुमारसा य पिछं वाममयादं तवं कु खंतसा न्रणेगान्नो लंदी न्री रे सह पिछमी चक्की जिणभवणमं हियं देम हिं
काउं रहजक्तान्नो रे कारिक्ता रे पूण्ट रे माऊए मणोरहे रे नमुचिणा चक्की नामीक यवरेण जलकरणत्यं रक्कं मिगान्नो रे छं (?)।
तेण मच मंधेण तसा रक्कं दाउं रे हियमं ते छरे। सुव्ययायरिया य
विहरता तथा रे हियाणा उरे वामा रे च उमामयं ठिन्ना। न्नाग्ना सब्वे पा मंडिणो। न्निहणविन वे दहुं न सुव्यया रे या रा ना स्वे पा मंडिणो। निम्नो स्व सम्विणा तन्नो कु हो रे रे नमुई भणेद रे मान स्व मीए तन्हे हिं सक्त दिणोवरि न

```
१ 'साइय' B. D.
```

८ 'चक्का ' B. D. १० " रहजत्ताउ ' D.

१२ 'पूइए माउए ' B. D.

१४ 'मणिखों' C.

१५ ' ठिखोमं तेजरे ' B., ' ठियमं तेखोरे ' C., ' ठिजमं तेजरे ' D.

१६ ' इत्यिगायोरे ' C.

१७ 'चयोंमासयं ' C.

१८ 'तिवं' D.

१८ ' सुचयारिया ' D.

२॰ 'कुड़ो ' B. D.

२१ 'नमुई' B. D.

२२ 'भगइ' B. D.

२ 'विग्र**च्युमारे**गा' C.

३ 'पद्योमुत्तरो ' C.

<sup>8 &#</sup>x27;पामूलें ' B. C. D.

५ 'खगोगाउ'D.

११ 'करित्ता' B. D.

**१३ 'ममु**चिंग वेक्ती' D.

रैठायव्यं। असहा मारेमि। 'जन्नो हमं दहुं तुन्हे नागया।
तन्नो स्रीहिं संघं पुष्कित्ता एगो साह ध्रायणगामिविक्ताए
संपन्नो न्या श्राहो। मेहनू लियाठियस् 'विराष्ट्रकुमारस न्याणयणत्यं तेण विल्तं। मंते मम पंतु (तुं?) सत्ती देन्नत्यि १९न
खण न्यागतुं। गुरूहिं वृत्तं। ११सो चेव तुमं न्याणिहित्ति११
११तन्नो सो पत्तो मेहनूलं वंदिज्ञण १५विक्त(ख?)तं। ससं
१५सहवं महरिसिणो। तक्तवणं१६ चेव उप्पर्दे ने सहागतुसाक्षणा । न१८ इयलं१० न्यागन्नो११ २१ग्याउरं रावलं च।
नमुद्दक्तिहं १९राहिं सब्वेहं वंदिन्नो। जवस्रकिन्नो१४ न्यानु

```
१ 'वायव्वं' C.
                              ২ ' সভ ' B. D.
   ३ 'मदहुं' C.
                              8 'गलग ' D.
   प् 'संपत्तो ' B. D.
                              ६ 'विग्रष्टकुमारसा' C.
   ७ 'विद्यत्तं' C. 'विस्पृत्तें' D. ८ 'ग्रंतु' B. C. D.
   ६ 'व्यक्ति' B.
                             १॰ ' निज्ञग् ' B. D.
  ११ 'सौचेवसुमं' B. D.
                             १२ 'बागोहित्त' D.
  १३ 'নব' B. D.
  १ अ 'वित्तत्तं' B. D., 'विव्रतं' C.
  १५ 'सेव्हव' B. D.
                            १६ 'तक्खणगं' B. D.
  १७ 'उष्पर्रेड ' B. D. १८ 'साज्जग ' D.
  १६ 'ने ' D.
                           २० ' इयलां ' B. D.
  २६ 'ब्यागड ' D.
                          ्रर ू' गयद्योरं ' C.
  २३ 'राईसिं' B. D.
                          २८ 'व्यवलिख्याः 'B. D.
" २५ 'पन्नविख' B. D. ' २६ 'ठाकों' C.
```

्ताके <sup>१</sup>विण्डणा पर्यातग<sup>र</sup>पमाणा<sup>र</sup> भूमी माग्रिया। तेण <sup>४</sup>दिखा भणित्रं च<sup>४</sup>। जो वाहिं पयतिगात्रो<sup>६</sup> दिट्टों तं मारे हामि <sup>°</sup> तो चेख व्यियसङ्की ए सक्खनोत्रण प्रमाणदेही " जाचो <sup>ट</sup>विग्रष्ट्ररिमी किरीडकुण्डलगया चक्कधणूदं धारिंतो। तसा <sup>१९</sup>पण्डीपद्वारेण <sup>११</sup>कंपियं भूगोक्षं खुदित्रा सागरा पुका-रेहिं <sup>१२</sup>तहा खेयरा खष्पहेण <sup>१२</sup>पयहास्रो नईस्रो घुमिया<sup>९४</sup> खंडुगणा <sup>१५</sup>डु सिया कुकागिरी <sup>१६</sup>। पुट्यावरमसुद्देसुं १० दो पाए निमित्ता तदत्रं<sup>१८</sup> कमं<sup>१८</sup> **नम्चि**णो मत्यए<sup>५</sup> दाखण ठित्रो<sup>२१</sup> तत्रो<sup>२२</sup> दं**रे**ण त्रोहिणा नाऊण <sup>१२</sup>पट्टवि**या**शी सरंगणात्रो <sup>२४</sup>क खजावे २४ ठाउं मझरसरेण खंति अवएस<sup>२६</sup>-

в 'दिगा' D.

६ 'पयतिगाउ' B. D.

प्भादे हो 'A.

र 'विज्ञशिसी' C.

६० 'पराइपेदारेख' B. D.

११ , 'किंपिकां' B. D.

१२ तंहा खयरी ' B. D.

१३ 'पयट्टाच्यो ' C.

**१8 ' घमिया' B. D.** 

१५ 'असिया' B. D.

१६ 'कुलगिरि' B. D.

१७ B. & D. omit 'दो'।

१८ 'इतइयं' B. D.

१८ 'कम्मं' C.

२॰ 'मत्थएग ' B. D.

२१ 'ठिड' B. D.

**২২** ' নন্ত ' B. D.

ं इ 'पठवियाच्यो ' D.

२५ 'ताकाे' B. D.

२८ 'कस्मजावो ' B.

२६ 'खोवएस' C.

१ 'विश्वष्ट्या' C.

२ 'पियतिग' B. D.

३ 'पमाणो ' D.

u 'चे ' B. D.

७ 'तो चेडव्वियलक्व - ' B. D.

गयागीयाणि, गायंति । चक्कविष्टिपसुद्दा य विश्वायवद्द्यरापमायणत्यं 'पाए पमिहिति । 'तन्नो अवसंतो पगदमावखो ' महिरमी ।
'खामित्रं चक्कविष्टिणा संघेण' य 'विष्टुकुमाराणो चिक्कणो न्न
मोन्नाविन्नो । किवाए नसुद्दे । तया य वामाणं चल्रयमामस्तं
'पक्लसंधिदिणं न्नामि । तं मि अपाए अवसंते लोएहि पुणक्लायं
च न्नपणाणं मन्नमाणेहिं न्ननोन्नं 'जोहारा कया। 'विष्टुयरमंडणभोन्नणकायण' 'तंबोलादपरिभोगा ' 'पवित्तन्ना । तप्पिद्दे ' एवंमि
दिवसे पदवरिस्तं ' ते चेव ववदारा पथिह ' अक्लांत । विष्टुकुमारी न्न कालेणं भ वेवली होजण मिद्रो। ' महाप्रमचक्कवहीयत्ति

दमपुल्लिस्, <sup>१०</sup> सुद्दात्रो एवं मोऊण संपद्ग्<sup>रट</sup> नरिंदो । त्रासी जिलपूत्ररुषो<sup>९८ २०</sup>विसेमत्रो <sup>२९</sup>पव्यदियहेसु॥१॥

```
१ 'पापपमहिति'।
                           र 'नड डवसतो' B. D.
                        ४ 'चकावट्टिस्।' C.
 ३ 'मावणो ' D.
 पू 'विग्रज्जनाराउ' B. D. ६ 'मोखाचिखों ' B. D.
 9 'एक्ख' D.
                           प 'जों हारकेया ' D.
 \epsilon 'विसंहिचर' B. D., 'विसिहयर' C.
१० 'इहायगां' B. D.
                         ११ 'पवत्तिया' B. D.
                         १३ 'ति तेव' B. D.
१२ 'एयं' B. D.
१8 'पयर - - उनंति ' C.
                         १५ 'कोलेख' B. D.
१६ 'सञ्चापज्यम' B. D.
१७ 'दसमुव्यस्स' B. 'दसमुविस्स' D.
१ 🤉 'संपयनरिदो ' B. D.
१८ ' जिगापुकारको ' B. ' जिगापुकारज ' D.
२० ॣ्रीवसेसङ ' D.
                     ' २१ ' प्रव्व - ' C.
```

मिक्सिमपावाए पुर्विं श्रापावापुरित्ति हेनामं श्राप्ति । मक्सेणं पावापुरित्ति नामं कयं । जेण दत्य महावीर्मामी कालगन्नो । दत्येव य पुरी वदमा हं पुद्ध दक्षारमी दिवसे जंभिन्न-गामान्नो रित्तं विवारमं जोन्नाणाणि धन्नागं त्यण हं प्रकार वेशवाद देमकाले महसे गावणे भगवया गोन्नामार्द्रगणहरा खंडिन्नगणपरि बुडा - (ढा?) दिक्तिना है प्रकार विवार गेणाणुन्नाया तेमि दिखा । तेहिं च निम्नातिगेण है उप्पायविगमध्वयालक्खणं पयन्तिगं लद्भूण है मिन्नातिगेण विवार विवार य नयरी ए भामिसगासान्नो तक्खणं है द्वालसंगी विरद्ध्या । दत्येव य नयरी ए भयवन्नो है कर्षि होते है मिन्नत्यवाणिया उवक्कमेण है खयरविच्ने है सुकड सलाया उद्घरिन्ना । तद्धुरणे य वेयणावसेण भयवया है सुकड सलाया उद्घरिना है । तद्धुरणे य वेयणावसेण भयवया है सिक्कारवो सुक्को । तेण है पच्चास स्थित्वन्नो दुष्ठा जान्नो । श्राच्नित्र हे सुकड सलाया उद्घरिना है सिक्कारवो सुक्को । तेण है पच्चास स्थित्वन्नो दुष्ठा जान्नो । श्राच्नित्र हे सुकड सलाया उद्घरिना है सिक्कारवो सुक्को । तेण है पच्चास स्थित्वन्नो दुष्ठा जान्नो । श्राच्नित्र हे सुकड सलाया दिस्तर स्थित पुरी ए

| १ 'प्रीव्व ' D.                                       | २ 'नाम ' D.                        |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| ३ 'सक्तोग्र'D.                                        | 8 'वारस - ' D.                     |  |
| ५ 'ब्यागतूख ' D.                                      | ६ ' पुळान्ह ' C.                   |  |
| ७ 'मञ्चासेयावयो ' D.                                  | प्र <sup>•</sup> ' परिब्बुडा ' .D. |  |
| <b>८ 'ष्यमुद्र्</b> या ' C.                           | १० ' निसिच्चोतिगेग ' B. D.         |  |
| ११ 'लव्ह्या' B. D.                                    | १२ 'तक्खगा'D.                      |  |
| ९३ 'भयवज्उ' D.                                        | १८ 'क्यों <b>इं</b> तो ' D.        |  |
| ्रेभू 'खरयविष्ज्ञी' B. D.                             | १६ 'सकडसलाया ' B. D.               |  |
| १७ ' उद्घरिया ' $\mathbf{B}_ullet$ $\mathbf{D}_ullet$ | १८ 'भयवस्था' B. D.                 |  |
| १६ 'प्यचासग्रपळ्यो' B. 'प्यचासग्रपळाड' D.             |                                    |  |
| र• B. & D. omit 'षांतस्य ' ।                          |                                    |  |

कित्तव रमावसारयणीए भयवमो रिनम्बाणहाणे मित्यदिही हिं. सिरिवीरणू भहाण ठाविमना गमं छ के मक्क वि र चा छ निष्य खा चा जमा में महसवं किरिति। तीए चेव एगर मीए देव याणु भावेण र कूवायहिम जल र पुष्य मिल्लियाए दीवो पञ्जल हित ति संविणा र एक वायरि मुलाय र माव स्थान नयरे र विकाणिया। दत्येत य भगवं संपत्तो र मिहिं। द चा द र मुला मुग्ने महातित्यं।

रय पावापुरिकाणो दौवमङ्गपत्ति भणणरमणिक्तो । जिला १८ पहस्ररी हिं कन्नो १८ ठिए हिं सिरिट्रेविगिरिनयरे ॥१॥

१ 'व्यमावासा' B. D. २ 'भयवज ' D.

३ 'निव्यागा' B. D.

<sup>8 &#</sup>x27;मिक्टिहीक्टं' B. D.

५ 'चाच्योविशाच्य' B., 'चाउविशाच्य' D.

६ 'जुत्ता ' C. 'जत्त ' B. D.

<sup>9 &#</sup>x27;तीय' B. D.

८ 'देवायागुभावेगं' B., 'देवायागुभावेगु' D.

६ 'कुवायद्विख' B. D. १० 'जलपुरा' D.

१९ 'विह्नंविक्या' D. १२ 'प्रव्यद्गाय' B. D.

१३ 'वनखारिणिया' B. D. १८ 'हेसिडिं' B. D.

ર્યુ 'बज्जुमुख' B. D. ર્¢ં 'મૂમૂલા' B. D.

१७ 'सविष्टाग्यवग्रे' B. D. १८ 'त्रिग्राप्यक्ष' B. D.

१८ · 'कबोठिए हिंकड ' B. D.

## तेरहसत्तासौए विक्सम<sup>९</sup>विरसंसि भह्वथवक्कले।• (वि. सं. १३८०) [1330 A.D.]

पूरकावार शीए रेममित्यको एस मित्यकरो ॥ २॥ समाप्तोऽयं **श्रीत्रपापाल इत्कल्यो दीयोत्सवकल्यो** वा॥

गं ४१६ ऋचर ७॥

१ 'विकाविश्संमि ' C.

<sup>.</sup>२ 'समच्चित पसमित्यकरों ' B. 'समित्यत पसमित्यकरों ' D.

पणमिक त्रमियगुणगणं सुरगिरिधीरं त्रिणं महावीरं। कसागायपुरठित्रतप्रक्रिमाकप्पं किमवि वुच्छं<sup>१</sup>॥

जिगावद्सिरिचुझिपिछसाङमागादेवकारावित्रा वारहमयति जीसे विक्रमविरसे [विम.११३३] [1176 A.D.] त्रासाढसुद्धः दममीगुरुदिवसे सिरिजिगावद्सरौहिं अन्ते सिय पुव्यायरिएहिं परित्रा मम्मागासेलसमुग्गायजोईरमोवलघिषा तेवीसपव्यपरिमाणनहस्तिलगाणोऽवि घंटुव्यमद्दं कुणंती पिसिमहावीरपिडमा मुमिगायाएसेण अनकवाला भिहाणपुढविधाछविसेससंपासेणं सिक्षियपाडिहेरासावयसंघेणं चिरं पूरत्रा । जाव बारहसय-त्राख विक्रमाद्स संवक्षरे [वि.स.११४ ८] [1191 A.D.] चाह्यागालुखपर्वे सिरिपृहविराय [न?] रिंदे सुरत्ताण् । साहवदीगोण निहणं नीए रक्षपहाणेण परमसावएण सिट्टिर्म-देवेण सावध(य?)स्म लेहो पेसिन्नो । जहा १९ तुरक्करकं संजायं ।

१ 'बोक्हं' P. २ '

र 'चा (चो ?) ल' A. B.

इ 'काराविका' A. 'काराविकां'। ध 'च (चि ?) य' B.

पू तेखकरोबेशाचापि B. प्रक्तके 'सिरिसावयसंघेश चिरंपूद्रया' इति। ई 'संपासेशं' A.

७ 'सावयज्ञातां संघेतां ' P. , ५ ' पृद्दया ' A. B.

<sup>&</sup>amp; 'संतत्स ( च्छ ?) रे ' A. B. १० 'साइवदीयोग ' B.

१९ 'तुरकारका (कां) संजाय (यं)' A.

, विरिम हावीर यमं पिडमा पक्कनं धारियवा। तन्त्रो मावए हिं दाहिमकुनमंडणं क्यंवासमंडिख्यनामंकिए क्यायासत्यले विजलवाल्त्रापूरे ठाविया । जाव तेर्हमयदकार्मे विक्रमविरिमे [वि.सं.१३११][1254 A.D.] मंजाए <sup>8</sup>न्नददाहणे द्श्रिक्खे त्रणिवहंतो<sup>५</sup> जोजश्रो सत्तहारोः जीवियानिमित्तं सुभिक्खदेमं पद मकुड़ंबों ( चित्रो। कसामायात्रो पढमंपयाणयं घोवं कायव्वति किन्जण °क्यंवासमत्यले चेव तंरयणि <sup>प्</sup>वृच्छो (त्यो?)। श्रड्रक्ते देवयाए तस्य समिणं दिषं। जहा दत्य तुमं जत्यसुन्तोऽमि तस्य हिट्टे भगवत्रो महावीरसा पिडमा एत्तिएस इत्येस् विदृरः। तुमएऽवि देसंतरे न गंतव्यं भविसाद। दत्येव ते निव्याद्ध १ कि। तेण ससंभमं पिंडबृद्धेण तं ठाणं पुत्ताई हिं खणावित्रं। जाव दिट्टासा पिंडसा। तत्रो चिट्ठतुट्टेण नयरं गंद्वण भावयसंघस्म निवेदयं। मावए हिं महसव-पुरसारं परमेगरो पवेशिकण ठावित्रो चेईहरे १९ पूरकाए तिकासं। भणेगवारं तुरुक्क उवद्वात्रो सुक्को । तस्य य सुत्तहारस्य मावए हिं विक्तिनिव्यक्ति कारिश्रो। पिडमाए परिगरो य गवेसिश्रो।

१ 'मंडगक्यं ' A.

२ 'कयंवास' A.

३ 'ता (ठा ?) विया ' B.

<sup>8 &#</sup>x27;बाइं (बाइ?)' A. 'बाइं (इ?)' B.

थू 'बाह्रि ( खि ? ) वहंतो ' A.

६ 'सकुटु (डु ?)म्बो ' ৡ.

७ 'कइंवास' B.

८ 'बत्यो ' B. T.

६ ' इत्ये ' B.

१० 'होति' P. १९ 'च चि ?] ईहा [ह ?] हे 'A. 21

ते चिंन च द्वो कत्यवि ख(त्य) च ९परिषरे चिट्टर । तत्य य पसत्य-, संबच्छराइ सिक्षित्रं संभाविकाद। श्रम्भया ऋवणे मंवुत्ते भयवश्रो परीरे परेम्रो पमरंतो दिट्टो । सूचिक्तमाणोऽवि जाव न विरमद ताव नायं मङ्केष्टिं। जहा । कोऽवि उवद्वो<sup>र</sup> श्रवस्तं दत्य होही । जाव पभाए जह् ऋर । यवत्ताणं धाडी समागया। नयरं सन्वत्रो विद्धत्यं । एवंपायउपभावो सामौ ताव पुर्देशो जाव तेरहसय-पंचासीचो संबच्छरो [वि.सं. १३८५] [1328 A.D.]। वरिषे त्रागएणं श्रासीनयर मिकदारेणं श्रक्षविश्ववंषमंजाएणं घोरपरिणामेणं सावया साझणो त्र वंदीए काउं विडंबिया । सिरि-पासनाहनाहिंबं मेलमयं भगां। सा पुण मिरिमहावीर पिडमा श्रखंडिया चेव मगड<sup>8</sup>मारोवित्ता **ढिस्ती**पुरमाणेऊण तुगुलाबाद-डिन्न**सुरत्ताण**भंडारेठावित्रा । सिरिसुरत्ताणो<sup>ध</sup> किरित्रागत्रो संतो जं श्राद्दिसिहिद तं करिस्सासुत्ति ठिया पत्ररसमासे तुरुक्कवंदीए। जाव समागन्नो कालकमेण देवगिर्नियरात्रो जोगिणिपुरं विरि**म इसाट्स**रत्ताणो । त्रसया **बह्या**जणवयविद्यारं विदिरत्ता ष्<del>रंपत्ता ढिह्मी</del>मादापुरे **खरयर**गच्छासंकारसिरि**जिगसिंह**-स्ररि<sup>६</sup>परिडिया। सिरि**जिल्पायइ**स्र्रिणो कमेल महारायसभाए पंडियाग्रुहीए पत्युत्र्यासको नाम विसिद्धयरो पंडियो ति राय-

१ 'त्यल' A. १ 'बा जि ? ] वहवी' A.

रु 'विद्द [ ड ? ] त्यं ' A. 'विद्द [ ड ? ] त्यं ' B.

<sup>8 &#</sup>x27;सगमा' B. ५ 'स [र ?] त्तागो ' A.

<sup>&</sup>lt; 'परिडिया सिरि' इति A. प्रसाने निया।

्राचणपुट्टे जोद्रसिमधाराधरेण तेमिं गुणत्युर्द पार्द्धा । तत्रो महाराएण तं चेव पेसिम्न मबद्धमाणं त्राणावित्रा। पोससुद्ध-बीयाए संन्द्राए सु (सू ?) रिणो भिर्द्धित्रो । ते हिं है महाराया हि-रात्रो ऋ(ख?)चामने खववेसिश्र कुमलाइवत्त पुष्क्य श्रायिक्त्रो त्रहिणवकव्यत्रामीवात्रो । चिरं प्रदूरत्तं जाव एगंते गुट्टी कथा । तत्येव रत्तिं वसावित्ता पभाए पुंणी त्राह्मश्रा । मंतुट्टेणं महानिरं-देंणं गोसहस्रं दविणजायं पहाणमुळ्याणं वत्यमयं कंबलंसयं ऋगुरू-चंदणकप्पुरादगंधदव्वादं च दाखमाढत्ताणि । तश्रो गुरू हिं माह्रणं एयं न <sup>४</sup>कप्पदत्ति मंबोडिऊण महाराथं पडिसिद्धं सब्वं वत्यु। पुणो रायाचिरायसा मात्रणमित्रं हो चि किंचि कंबल वत्या-गरुमादः श्रंगीकयं रायाभिश्रोगेषं। तश्रो नाणादेमंतरागयपंडिए हिं मह वायगो हिं<sup>६</sup> कारवित्ता मयगलहत्यिज्ञ ऋलं श्राणाविश्रं। एगंमि गुरुणो अन्नंमि य बिरिजिण्**ट्वा**रिया आरोवित्ता वळांतीसु ष्रद्वसु सरत्ताणिश्रमयणभेरीसु पूरिक्वमाणेसु जमलसंबेसु घुमांतेसु <sup>°</sup>सुत्रंगमद्द्वनंगालढोह्नाद्दसद्देसु पढंतेसु भट्टयट्टेसु <sup>प्र</sup>वाखवन्नममेया चडिव्बह्मंघमंजुत्ता य सूरिणो पोसहमालं पद्विवया । मावएहिं पवेसमझसवो विहिन्नो। दिखाइं महादाणाइं। पुणो पातसाहिणा

१ 'पारहा [ द्धा ?] ' B.

र 'स [सं?] इक्ताए' A

३ 'तेस चिं' P.

<sup>8</sup> कप्पद्योक्ति ' B.

५ 'ग्रु (ग) रुमाइ' B.

६ 'ग्रहिं' P.

९ 'मइल' इति A. B. पुस्तकयोर्गास्ति।

८ 'चाडळसा' B.

१ 'वरदंसग्राज जवहवरक्खगाखमपुरमार्गः' A.

२ 'च [ उ ? ] हिसिं ' B.

३ 'सासगुझई' A. B.

<sup>8 &#</sup>x27;मग्गियं' A. B.

पू 'मलवदी [डी?] A.

ई 'षु [प ? ] त्ता ' B.

७ 'खरंटिख' B.

प्का[का?] पूर' B.

६ 'कोसास्त्रो' इति A. B. प्रस्तकयोगीस्त ।

९० 'मलिकार्यं' B.

<sup>े</sup> १९ 'ब्यायविव्य' A. B.

.पविमित्रा मयलमंघेणं धमिसि(लि?)कता, जदीन मराईए चे दए ये ठाविया। गूरू हिं वामकोवो कत्रो। पूरक्तर महापूत्राहिं। तत्रो महारायस त्राएमेणं सिरिजिणं देवसरिणो त्रप्पनरममे ढिस्त्रीमंडले ठावित्ता पिष्टत्रा कमेण गुरूणो मर हर्दुमंडले। दिस्ता रायाहराएंण मावयमंघमहियाणं गुरू(क्)णं वमहकरह-तुरयगुलरणी सुक्वामणा य मामगी। त्रंतरास्त्रनगरेसु पभावणं कुणंता पए पए मंघे हिं समाणिक्तमाणा त्रपुव्वतित्यां नमंसंता स्रिणो कमेण पत्ता देविगिरिनगरं। मंघेण पवेषमहमवो कत्रो। मंच(घ?)पूत्रा य जाया। पद्रहुाणपुरे य जीवंतमामिमुणि नसुव्वयपिष्टमा मंघवर ज्ञामीहमा हण्म स्रिदेवप्य समे हिए हिं जत्ता कया। पक्का ढिस्त्रीए विजयक इए जिण्हेवस्रीहिं दिहो महारात्रो। दिस्तो बद्धमाणो। एगा च सराई दिसा। सुरत्ताणसराद्वित्त तीचे नामं ठिवत्रं। तत्य चत्तारि मयादं सावयकुलाणं निवासत्यं त्राहराणि। तत्य कारावित्रा पोसहमाला किष्कालचक्कविणा १ चेदयं च। ठावित्रो तत्य मो चेव देवो

१ 'मलिक' B. P. T.

२ 'चेइर्यः — सिरिजिसस्विद्धरिसे' इयान् पाठः  ${f B}$ . पुक्तके नािक्ति ।

३ 'दिसा' B. 8 'गगरेस ' P.

ध 'पद्रहासापुरे य' इति B. पुस्तके नास्ति।

६ 'म (मु?) सि ' A • ७ 'एगो (गा?) ' A.

प 'चरित्ता (त्तारि ?)' A. & 'कुलाइं' P.

१॰ 'चेईयं' A. B.

षिरिम इाकीरो । पूत्रंति तिकासं महरिइपूत्रापयारे हिं भगवंतं परतित्यिया<sup>र</sup> सेयंबरभत्ता दियंबरभत्ता य सावया ।

> . दडूण मिरि**महमाट्**साहिकयं मामणुक्तदं एवं । पंचमका संपि च उत्थमेव का संकंकि सिंत जणा ॥ १॥ विंवं रैपडिइयिंवं वीर जिणेससा ध्यक्तिलेससा। भाचंदस्रिमिमिणं मणनयणाणंदणं जयद् ॥ २॥ कसाग्यपुरमंतित्रदेवमङ्गवीरपडिमकप्योऽयम् । जिहिन्नो सुणीमरेणं जिल्लास (मं) घ सुणिंदमी सेणं॥ व॥

॥ श्री**कन्यानयनी**य(कात्यायनीय ?)महावीरप्रतिमाकन्यः ॥

[वा कल्यागपुरकल्यः]

॥ ग्रंथा: ७७ म १५ ॥

१ 'पहारेडिं' B. ३ 'पडिहह्य (१)' A.
२ 'तिस्थिखा' B. 8 'संघ' T. 'सिंह' P.

जीयाजीवं पत्तणं (नं) पूतमेतद्वीदार्या श्रीप्रतिष्ठानमंत्रम् । १ रत्नापीलं श्रीमहाराष्ट्रकत्या रस्यं इस्वेन्विज्ञेत्येश्व चेत्यः ॥१॥ श्रष्टाषिकौतिका श्रच तीर्या दापञ्चां प्रज्ञित्वे चाच वीराः । प्रश्वीज्ञानां न प्रवेषोऽच वीरचेचलेन प्रौढतेजोरवीणाम् ॥२॥ निश्चतौति पुटभेदनतोऽस्मात् षष्टियोजनिमतः (तं?) किस्न वर्त्मः । वोधनाय सृगुक्तस्क् मगस्कदाजिनो जिनपतिः कमठादः ॥३॥ श्रिष्टाचनविनवतेर्नवप्रत्या श्रत्ययेऽच ग्ररदां जिनमोचात्। स्रास्त्रक्किमार्थः पर्व्व भाद्रपद्गुक्तचतुर्थाम् ॥४॥ श्रिष्टाचनपद्भित्रीचणादच मुञ्चति जनो विचचणः । तस्मणास्त्रतिमानधोरणि श्रीविकोकविषयं कुत्रहक्तम् ॥५॥ ग्रात्वाहनपुरस्तरा नृपाश्चित्रकारिचरिता दहाभवन् । देवतेर्वे कित्रविष्टस्यतिपञ्चाला दह महीसद्परोधात् । स्यस्त्वस्वतृर्व्वयस्यार्थं स्नोकमेकमप्रययन् ॥०॥ स्यस्त्वस्वतृर्व्वयस्यार्थं स्नोकमेकमप्रययन् ॥०॥

म चायं स्रोकः--

जीर्षे भोजनमानेयः किपिताः प्राणिनां दया।

हहस्पतिरिवश्वासः पञ्चालः स्त्रीषु मार्दवम् ॥ ८ ॥

इह जयित दृशोरस्तक्क्टा सुदृग्व हिणां पयोद्घटा।

जीवतस्त्रामिप्रतिमा श्रीमन्मुनिसुत्रतस्य खेयमयौ ॥ ८ ॥

१ 'रतापत्यं' T. 'र्ता (त ?) पत्यं' B.

र 'तत्तदा [य ?] तन ' B. इ 'प्राणिनो ' A.

<sup>8 &#</sup>x27;पञ्चाल [:] ' B. पू ' — दृग्वर्ष्टिगामू ' B.

वर्षाणामेकादशक्रचाण्यष्टायुतानि ।

प्रष्टो ग्रतानि षट्पञ्चागानीत्यज्ञनि काक्षोऽस्याः ॥ १० ॥

दह सुत्रतिजनचेत्ये याचामास्रश्च विहितविविधमहाम् ।

भयास्विचन्यैहिकपार् चिक्रग्रमंग्रपच्चीः ॥ ११ ॥

प्रामादेऽच श्रीजिनराज्ञां चार चकामति लेप्यमयानि ।

विम्बान्यप्रतिविम्बह्चीनि प्रीतिस्कौति दव(द?)ति जनानाम् ॥१२॥

प्रम्बादेवी चेचाधिपतिर्यचाधिपतिश्चापि कपही ।

एते चेत्यं ममधिवमन्तः श्रीमङ्कस्य प्रन्युपमर्गान् ॥ १३॥

मन चैत्यश्रियः ग्रेखरं सुव्रतः

प्राणिपूगोपकारैकबद्धवतः।

वन्द्यमानक्रमः खर्गिवर्गेर्मुदा

संपनीपद्यतां<sup>ध</sup> श्रेयसे वः सता ॥१८॥

श्रीप्रतिष्ठानतीर्थस्य श्रीजनप्रभस्ररयः । कस्पनेतं विरचयांवस्रवुर्स्वतये मताम् ॥१५॥

॥ श्री**प्रतिष्ठान**पत्तनकस्यः ॥

॥ गंः १८ म १५ ॥

१ 'लच्या (चा ?) खरायुतानि ' A. B.

र 'संपत्ती [: ?]' A.

३ 'जिनराजां (ज्ञां?)' A. B.

<sup>8 &#</sup>x27;वरित'  $B.\ T.$ , 'दवाित' P.,''द [द ?] ति ' A.

५ 'सं [यनी ?] पद्यतां ' A.

<sup>📢 &#</sup>x27;[श्री ?] जिनप्रभस्तरयः' A.

त्राराध्य श्रीजिनाधीयान् सराधीयार्चितक्रमान 🕨 कर्षं नन्दीश्वर् दीपस्थाचचे विश्वपावनम् ॥ १॥ असि नंन्दीश्वरी नावाष्टमी दौंपी व्यक्तिमः। तत्परिचेपिणा वन्दीश्वरेणामोधिना युतः ॥ २॥ व एतदन्यविष्यको नचाग्रीतिश्रत्युंगा। योजनानां चिषष्टिश्व कोखः कोटिशतं तथा॥३॥ श्रमौ विविधविन्यामोद्यानवान् देवभोगभः। जिनेन्द्रपूजामंसकसुरसंपातसुन्दरः ॥ ४ ॥ श्रस्य मध्यप्रदेशेतु क्रमात् पूर्वादिदिचु च। त्रञ्जनवर्णाञ्चलार स्तिष्ठन्यञ्जन पर्वताः ॥ ५ ॥ द्रमयोजनसाइस्रातिरिक्तविस्वतास्तले । सहस्रयोजनायोर्ड सुद्रमेरू च्छ्रयाय ते र ॥ ६॥ तच प्राग् देवरमणो नित्यो[द्]द्योतश्च दिचणः। स्वयम्प्रभः प्रतीचासु रमगीय उदक (कु?) स्थितः ॥०॥ प्रतयोजन्यायतानि तद्द्धे विस्तृतानि च<sup>8</sup>। दिसप्ततियोजनोचान्यईचैत्यानि तेषु च ॥ ८ ॥ पृथग्दाराणि चलार्युचानि षोड्रायोजनीम्। प्रवेशे योजनान्यष्ट विस्तारेऽप्यष्ट तेषु तु ॥ ८॥ तानि देवासुरनागसुपर्णानां दिवौकसाम्। यमात्रयास्तेषामेव नामभिर्विश्रुतानि च ॥१०॥

१ 'नन्दीख (श्व ?) र' A. B. र 'नन्दीख ( श्व ? ) रे— ' A. B.

षोड्गयोजनायामास्तावनात्राश्च विसृतौ। त्रष्टयोजनकोत्सेधास्त्रमध्ये मणिपीठिकाः ॥११॥ मर्वरत्नमया देवच्छन्दकाः पौठिकोपरि । पीठिकाभ्योऽधिकायामोच्क्रयभाजस्य तेषु तु॥१२॥ ऋषभो (भा?) वर्डमाना च तथा चन्द्राननापि च वारिषेणा चेतिनामा पर्यद्वासनसंख्यिताः ॥ १३॥ रत्नमध्यो युताः खखपरिवारेण हारिणा। ग्राम्वताईत्प्रतिमाः प्रत्येकमष्टोत्तरं ग्रतम् ॥१४॥ दे दे नागयचभूतकुष्डसत्प्रतिमे पृथक्। प्रतिमानौ पृष्ठतस्तु स्च स्टत्प्रतिमैकिका ॥१५॥ तेऽष्टधूपघटौदामघण्टाष्टमङ्गलध्वजाः । कचतोरणचङ्गेर्यः पटलान्यामनानि च ॥१६॥ षोड् प्रपूर्णक लग्नादी न्यलंक रणानि च सवर्षरचिररजीबानुकास्तव भूमयः ॥१०॥ त्रायतनप्रमाणेन रुचिरा सुखमण्डपाः। प्रे<sup>९</sup>चार्घमख्डपा श्रचवाटिकामणिपीठिकाः<sup>२</sup>॥१८॥ रम्यास ख्रपप्रतिमासैत्यष्टचास सुन्दराः । इन्द्रध्वजाः पुष्करिष्यो दिव्याः सन्ति यथाक्रमम् ॥१८॥ प्रतिमाः षोड्ण चतुर्दारख्येषु सर्वतः। ग्रतं चतुर्विभ्रमेवं ताः साष्ट्रग्रततद्युताः ॥ २०॥ ९ 'म (मे ?) चार्थ 'A. र 'मिशापीठ (ठि ?) कीः ' A. B.

त्रत्येकमञ्जनाद्रीणां ककुप् चतस्व्वपि । गते काचे योजनानां निर्मत्यसम्बद्धवारयः ॥ २१॥ महस्रयोजनोदे (से ?)धा विष्कासी जनयोजनाः। पुष्करिष्यः सन्ति तासां क्रमान्नामानि षोडग्रं ॥ २२॥ नन्दिषेणा चामोघा च गोस्तूपा च सुदर्शना। त्या नन्दोत्तरानन्दासुनन्दानन्दिवर्डनाः ॥ १२॥ भद्रा विशाला कुमुदा पुग्डरीकिशाका तथा । विजया वैजयन्ती च जयन्ती चापराजिता ॥ २४॥ प्रत्येकमासां योजनपञ्च प्रत्य च । योजनानां पञ्चमतों यावदिन्तारभाञ्चितु॥ १५॥ खचयोजनदीर्घाणि महोद्यानानि तानि तु। त्रप्रोकसप्तष्क्दकषम्पकचूतमं ज्ञया<sup>४</sup> ॥ २ **६** ॥ मध्ये पुष्करिणीनां च स्फाटिकाः पख्यमूर्त्तथः। खखामवेद्यानादिचिक्का दिधमुखाद्रयः ॥ २०॥ चतुःषष्टिमहस्रोद्याः महस्रं चावगाहिनः । महस्राणि दशाधस्ताद्परिष्टाच विस्तृता[:?] ॥ २८॥ त्रनारे <sup>५</sup>पुष्करिणीनां दो दो रितिकराचली। ततो भवन्ति दाचिंगदेते र्तिकराचचाः ॥ १८ ॥

१ 'घोड्रग्रः (ग्र.?) B २ 'महा (क्रा?) A. ३ 'चापराजिताः (ता?) B. ४ 'संज्ञयाः (या?) B. ५ 'प्रक्षा (क्या?) रिस्सीनां 'A.

गैलेषु दिधिसुखेषु तथा र्तिकराद्रिषु। प्राप्ततान्यईचैत्यानि सन्यञ्जनगिरिष्विव ॥ ३०॥ चलारो दौपविदिचु तथा रितिकराचलाः। ं दग्रयोजनसङ्खायामविष्क्रभागालिनः ॥ ३१॥ योजनानां सहस्रं तु यावदुक्कृयश्रोभिताः। सर्वरत्नमया १ दिव्या झम्रार्थाकारधारिणः ॥ ३२॥ तच दयो **रतिकराच**लयो<sup>०</sup>र्दचिणस्त्रयोः । श्राकस्येशानस्य पुनक्त्तरस्थित[त?]रोः पृथक्॥ ३३॥ त्रष्ट( ष्टा?)नां महादेवीनां <sup>३</sup>राजधान्योऽष्टदिचु ताः । चचाबाधा चचमाना जिनायतनभूषिताः ॥ ३४॥ सुजाता सौमनसा चार्चिर्माली च प्रभाकरा। पद्मा शिवाशुव्यञ्जने चूताचूतावतंसिका(:) ॥ ३ ५ ॥ गोस्त्रपा सुदर्शने श्रणमलाप्रसी तथा। रोड(डि?) खौ नवमी चाय रत्ना रत्नोचयापि च ॥ ३६॥ सर्वरत्नसंचया वसुर्वसुमिचिका। वसुभागापि च वसुंधरां नन्दोत्तरे ऋषि ॥ ३०॥ नन्दोत्तरकुरुदेवकुरः क्रम्या नतोऽपि च । **क्रव्याराजी रामरामारश्चिताः** प्राक् क्रमादमूः ॥ ३ ८ ॥

१ 'सर्वरत्नमया' A. २ 'चल[यो ?]' A. ३ 'राजधान्या (न्यो ?)' B. ८ 'गोस्तूषा (पा ?)' B. ५ 'देवक्तरः (सः ?)' A. ६ 'रामाराम' T. B., 'रत्नोराम' P.

सर्वर्द्धयस्तासु देवाः सुर्वते सपरिच्छदाः। . चै**त्येघ्रष्टा इकाः** पुष्यति चिषु श्रीमदर्दताम् ॥ ३८ ॥ प्राचे (ज्ज्ञन गिरी प्राक्तः कुरूते (श्वाहिको त्सवस्। प्रतिमानां प्राश्वतीनां चतुर्दारे जिनालये ॥ ४०॥ तम्य चाद्रेश्वतुर्दिक्खमहावापौविचर्चिष् । स्काटिकेषु द्धिमुखंपर्वतेषु चतुर्व्वपि ॥ ४ २ ॥ चैत्येव्यर्हत्प्रतिमानां ग्रामतीनां<sup>९</sup> यथाविधि । चलारः प्राक्रदिक्पालाः कुर्वतेऽष्टा हिको स्वम् ॥ ४ ९ ॥ **र्रभानेन्द्र**स्बौत्तराहेऽज्जनाद्रौ विद्धाति तम्। तम्रोकपाचाम्तदापीद्(र ?)ध्याम्याद्रिषु कुर्वते ॥ ४३ ॥ चमरेन्द्रो दाचिणात्येऽज्जनाद्रावृत्स<sup>®</sup>वं स्रजेत् । तदायन्तर्देधमुखेव्यस्य दिन्पतयः पुनः ॥ ४४॥ पश्चिमेऽञ्जलगैले तु बलीन्द्रः कुरते महम्। तिह्क्पाकास्त तदावनार्भाग्दिधमुखाद्रिषु ॥ ४ ५ ॥ वषदीपदिनारञ्चानुपवामान् कुह्नतिथी । कुर्व द्वन्दी खरीपास्त्रे आ। अ or ज्या ? )यभी(भी ? ) हि अयमर्जयेत् 11 8 € 11

भाषा चैत्यानि वन्दारस्तत्स्तोत्रम्ततिपाठभाक् । नन्दीश्वर्मुपामीनो नुपर्वोद्यस्तरेत्तराम् ॥ ४०॥

१ 'प्राख (श्व ?) तौनां ' A.

२ 'श्राख (श्व ?) तीनां ' A.

३ ' जत्सव (वं ?) संख्जेत् [स्टजेत् ?] ' A.

ध 'श्रायसी [सीं ?] श्र [श्रि ?] वे ' B.

प्रायः पूर्वाचार्ययथितैरेवायमाचितः स्रोकैः । श्रीनन्दीश्वरकन्यो<sup>९</sup> जिखित रति श्रीजिनप्रभा<sup>९</sup>चार्यैः ॥४ मा

॥ नन्दौश्चरकस्यः॥

॥ गं ४८ च १०॥

१ ' श्रीनन्द [न्दी ?]श्वरकल्पो ' A.

र 'श्रोजिनप्रभाः [भा ?]चार्यः ' B.

गङ्गाम् चडिश्ववितिम् जिणाययणमणहरिविस्सः । १ कित्तेमि समावेणं कंपिस्सपुरसः कप्यमहम् ॥१॥

पत्थि रहेव जंबुही वे दीवे दिखेणभार हखंडे पुळदिशाए पंचपंचालानाम जणवश्रो। तत्य गङ्गानाममहान हत्र रंगभंगि-पक्खालिक्जमाणपायार भित्तियं कंपिछानाम नयरं। २। तत्य तेर-समो तित्थयरो विमलानामा "दंक्द्वाग (गु)कुलपहेव क्षयवस्थ-निरंदनंदणो सामादेवी कु किखे सिप्पिमुत्ता हलोवमो वरा हलंहणो जचक णयवस्थे उप(प्प?) लो। २। तत्य तस्थेव भगवश्रो चवण-जम्मण रक्काभिने प्रदिक्खा केवल नाणक क्खणा दं पंचक झाणा दं जाया हो। व्यापियं नाम नयरं कृदं। जत्य तस्थेव भगवश्रो सूत्र र लंहणण त्त्रणं पडुच देवे हिं महिमा क्या। तत्य य सूत्र श्रास्ति देपिछा नाम संजाश्रो। ५। तत्य य नयरे दममो चक्कवृष्टी हिम्सेणो नाम संजाश्रो। ५। तत्य य नयरे दममो चक्कवृष्टी हिम्सेणो नाम संजाश्रो। ५। तथा द्वालसमो स्वभोमो बंभद्र नामा तत्थेव ससुप(प्प?) को। ६। तथा वौर जिण निव्याणात्रो दो हिं मए हिं विष्ठाए श्री सहिए हिं विरुप्त को हिन्दो नाम सीसो। तसा स्वास मित्रों नाम श्री स्वर्ण को हिन्दो नाम सीसो। तसा स्वास मित्रों नाम श्री स्वर्ण को हिन्दो नाम सीसो। तसा स्वास मित्रों नाम श्री स्वर्ण को हिन्दो नाम सीसो। तसा स्वास मित्रों नाम सीसो। तसा स्वास मित्रों नाम सीसो। तसा स्वास मित्रों नाम

१ 'कित्तेक [मि ?]' A.

२ 'कप्पमु[म ?] इम् ' B.

र 'इ [ख?] तिय ' A.

<sup>8 &#</sup>x27;इक्खागुल' A. B.

५ 'कुच्चि [क्खि ?]' A. B.•

६ 'करायवस्तो ' B.

९ 'जम्मे [म्म ?] सां B. ८ 'ब[इ]त् चिय' A. 'इत्य चिया' B.

८ 'पसिद्धा [द्धि ?]' A.

१० 'वीसाखो ' B. T.

मीसो त्रण्यायपुन्दे ' भेजिलिए सायत्यं मिष्कित्रक्रियण्यवत्तव-याए त्रालावगं पढेतो विष्यं डिवनी चडत्यो निण्डवो जात्रो । मसुच्चेदयदिष्टिं पद्वितां एयं कंपिस्सपुर्मागन्नो । तत्य खंडक्टवा नाम समणोवासगा तेत्रसुं कपाला तेत्रि भएणा चोवबत्तोहि य पर्डिबोहिन्रो । ७। इत्य संज धो(मो) नाम राया क्रत्या। सो त्र पारहीए गन्नो केसरुकाणे मिए हिए(हन्नो)-पासंतो तत्य गद्दभालिं श्रणागारं पासित्ता संविगो (पव्यदत्ता सगरं पत्तो । दार दायेव नयरे गागसीकुमारो पिट्टी चंपा-हिवसालमहासासागां भारणिको पिढर असवर्गां पुत्तो श्रामि। मो श्र तेहिं भाउलेहिं इत्तो नवराश्रो श्राहवित्ता पिट्री चंपारके श्रिषित्तों । तेषिं च गीयम (गीत्रम!)-सामिपासे दिक्खा गहित्रा। कासक्कमेणं गोगसीवि अमापि-उमहित्रो गोय(म्) मसामिपासे जिलदिक्वं पडिवसी सिद्धो भर । १ । इत्येव तुचरे दिव्यमखंडर्यण १°पडिविंबिश्रमुहत्त्वण-सिद्धेन नामधिक्कोण द्मुहो नाम नरवई कोमईमहमवे इंद-केउं त्रलंकित्रविश्वित्रं महाजणजिष्यरद्वसकारं दहं दिण्तरे त चेव अमीर पिडियं पाए हिं विक्षामाणं श्रणाढारमाणं दरूण

१ 'नें 🕏 छाय ' B. T.

३ 'का... ल' B.

भू 'मिएइबो' B. T. (६ 'मिएइ एवं' B. T.

९७ 'बहिसिंता [त्तो ?] A. ५ 'गोखम ' A. B.

ट 'आ [ंच !] ' A.

र 'पर्ह्सवंतो ' B.

<sup>8 &#</sup>x27;संजमो ' B. T.

१० 'पडिविंब [ख'?]'

इहिं श्रिणिडुं समुपेशिकण य पत्तेयबुद्धो जाश्रो। १०। इत्येव पुरे दीवई महासई दुवयनरिंदधुश्रा पंचएहं पंढवाणं सयं-वरमनासी। ११। इत्येव पुरे धम्मंहईनरिंदो श्रगुशिक्तग-इयणुक्खेडिश्रिजिणिंदिविवनमंसण्दोसुबावणेणं पिसुणेहिं को विएण कामीसरेण विगाण्दिश्रो । वेसमणेण धम्मपभावेणं सबलवाहणं परचक्कं गमणमगोणं कासीए नेंडं नित्यारिश्रो। तस्सेव समाण-भायणं जाश्रो। १२। इचाइश्रणेगसंविहाणगरयणनिहीणं एयं नयरं महातित्यं। इत्य तित्यजत्ताकरणेणं भविश्रलोशा जिण-सासण्यभावणं कुणंता श्रक्तिंत इहलोश्रप(पा)रलोइश्र सहाद्वे

पिल्लयकुकमारिजणो<sup>ध</sup> कंपिस्तपुरसा पवरतित्यसा । कप्पं पढंतु त्रमढा दय भणद जिलाप्प हो सूरी ॥ १ ॥

श्रीकांपी(कास्यि ?) ख्यपुरकच्यः ।

॥ यं• ३३ प ७ ॥

१ 'बागा (शि ?) दि ' A, ३ 'पारलोइच ' B. २ 'विग [गा ?] दियो ' B. ७ 'रिवागो ' B. Т.

पणिनित्र श्रिरिहिनि श्रिण हिसपुर पट्टणावयंससा।
वंशाण कि ति सिरिक्स श्रिष्ठ जिनसा कि निमो कप्पम् ॥१॥
पुल्लं किरि सिरिक्स श्रिष्ठ जिनसे जक्को नाम महिष्टुसंपन्नो ने गमो इत्या। सो श्रस्या विषक्ष कक्को महया वर सम्रत्येण
कयाण गणि गहि जण कसा उज्जपि विषद्धं सम्मा (सा ?) वज्जा हिवस्त्राए महिणाए कं वृक्षि श्रासंबंधे दिख गुज्जर देसं रे
परिष्ठिशो श्रावासिशो श्र कमेण कक्कारामे सरसा इनई तडे।
पुल्लं श्रिण हिस्स वाहय पट्टण निवेष हाणं किर तं श्रासि।
तत्य सत्यं निवेसित्ता श्रक्कंतसा तसा ने गमसा पत्तो वासार नो।
वरिषि उपवत्ता जलहरा। श्रम्या भह्वयमासे सो वयस्र सत्यो सन्वोऽवि कत्यिव गश्रो कोऽवि न जाणाह ॥ सन्वत्य गवेसाविश्वोऽवि कत्यिव गश्रो कोऽवि न जाणाह ॥ सन्वत्य गवेसाविश्वोऽवि न खद्धो। तश्रो सन्वस्त्र नासे हव श्रम्वंतिचेता उरसा
तसा रत्तीए शागया समिणंमि भगवई श्रमादेवी। भणिश्रं
च तीए। वच्छ ! जगासि स्वसि वा। श्राव्य वेसा । श्रमारे ।
कश्रो से निहा। जसा व्यक्ष सन्वस्त स्त्रोवि प(क्ष) करो ।।

१ 'कंचुलिका' A. B.

२ 'देसे ' B. T.

३ 'बायड (डय)' B.

<sup>8 &#</sup>x27;जासद' A. B.

पू 'खमेग (मनो ?) B.

६ इतः प्रस्ति A. प्रस्तकं प्रस्तकान्तरप्रतिष्ठातिरूपनूलपत्रेषु विखितमास्ते। तदीयपाठभेदाः A2. इति संज्ञ्या इष्टव्याः। 'सळस्स-भूसो विष्यगद्दो ' इति A2. प्रस्तके गास्ति।

७, 'विष्यग्रहो' B.

देवीए साहित्रं। भद्। एयंमि स्वक्वारामे श्रविवियाय्डसः **हिं**हे<sup>र</sup> पिडमातिगं वहद<sup>३</sup>। पुरिषतिगं खणवित्ता तं गहेचव्वं। एगा पडिमा 'धिरिश्वरिट्टनेमिधार्मिणो श्रवरा धिरिए।स-नाइसा त्रका य अंबियादेवीए । जक्छेण वागरियं । भयवं। श्रंबिस्तियाण्डाणं बाइन्से मो पएमो कहं नायव्यो। देवीए जंपित्रं<sup>ध</sup>। धाडमयं मंडसं <sup>६</sup>पुंप्फप्पयरं च जत्य पामिस तं चेव ठाणं पिडमातिगस्य जाणिच्चासि। तिमा पिडमातिगे पंयडीकए पूर्वजंते त्र तुन्झ बदला सबसेव त्रामिक्हिति। पहाए तेण षट्टेजण बलिविहाणपुर्व्यं <sup>र</sup>तहाकए पत्रडीह्नवाची तिसि वि पिडमात्रो। पूर्त्रायात्रो १° विहिषुव्यं। खणमित्तेष त्रतिकत्रमेव ११ त्रागया बद्धा १२। संतुद्दो नेगमो। कमेण कारिको तत्य पासात्रो। ठावियात्रो पिडमात्रो। त्रवया त्रद्विष् वासारत्ते त्रमादार-गा(गा)मात्रो<sup>१३</sup> त्रद्वारसस्यपद्वसालियघरत्रलंकियात्रो बंभाख-

१ 'लक्बरामे' B.

र 'दि (चि?) हे' A2.

ह 'बट्टूए' A2. B.

<sup>8 &#</sup>x27;[सि] रि' A2.

ų 'जंपिडकां' B. **६ 'पुष्प (ष्प ?)' A2 पुष्पा (ष्प ?)** B.

७ 'द्वार्या' A2.

<sup>🗢 &#</sup>x27;पड़ीय (यड़ी ?)' B.

८ 'तच्चाकर' इत्यारभ्य—'विच्चिएववं' इत्यन्तः पाठो नास्ति B. प्रस्तके।

१० 'पूइयाच्यो ' A2.

<sup>्</sup>रर् 'च्यतिक्कायमेव'  ${
m A2.~B.}$ 

१२ 'व [इ ?] इता ' A2.

१३ 'गामाच्यो ' T. A. B.

गक्कमंडणिकिरिजसीभइस्रिणो खंभाइलनयरोविर विष्रंता-तत्य श्रागया । लोगेहिं विश्वविश्वं। भयवं<sup>१</sup> ! तित्यं उत्तंघिउं गंतुं न कष्यद्र पुरत्रो । तत्रो तेहिं सु(सू)री हिंतत्य<sup>र</sup> तात्रो नर्मसित्राको पिंडमां त्रो। मगाचिरपुष्टिमाए विद्यारीवो मऊ (ह्र) सवपुट्यं कन्त्रो। श्रक्त वि पदवरिसं तंमि चेव दिखे धयारोवो<sup>ध</sup> कीरदा सो य धयारोवमङ्खवो विक्समार्चमा पंचस सएस दुउत्तरेस [ वि. सं प् • २] [445 A.D.] वित्याणं श्रदक्षंतेस संवुत्तो । तश्रो श्रहमएसु दुउत्तरेसु विक्रमवासेसु<sup>॥</sup> [वि. सं. ८०२ ] [745 A.D.] **श्रण हिस्**न गोवासपरिक्तप्रपण्ये स्वक्त्वारामहाणे पट्टगां चाउस्रहवंस-सुत्ताइक्षेण् वर्णारायराइणा निवेधित्रं। तत्य वर्णाराय-जीग-राय-खेमराय-भूषड-वयरसीष-रयणाद्रध-सामंतसीष-नामाणो सत्त चाउक्क दवंसरावाणो जाया। तश्रो तत्येव पुरे चालुक्कवंसे मूलराय-चामुंढराय-वस्तभराय-दुस्तहराय-भौमदेव-कन्न-जयसिंहदेव-कुमारपासदेव-भजयदेव-बालमूलराय-भौमदेवाभिहाणा एगारस नरिंदा संभाया । तभो वाघेला भन्नए लूगण्यसाय-वौरधवल-वौसलदेव-अज्ञुखदेव-सारंगदेव-कसादेवा नरिदा मंजाया। तत्तो

१ 'भयव्यं र् A2.

र 'जत्य' A2.

३ 'प्रक्रि (सि.?) मारु' A2. , 8 'घयारो [वो]' B.

भ 'विकास (म) [वा] सेस ' A2. ( 'सुक्ताक्तेण' B.

७ 'संजाया' इति A2 प्रस्तके नास्ति।

श्रामां वदी स्वादि सत्ता पाणं गुज्जर धृरित्ती ए त्राणा (खा) पयहा र सो श्रारह ने सिसामी को इंडी कयपा डिहरो प्रका वि तहेव पूरकारति।

श्रारिष्टनेमिकन्योऽयं<sup>र</sup> लिखितः श्रेयवे<sup>र</sup>ऽस्तु वः । सुखात् पुराविंदां श्रुवा श्रीजिनप्रभस्ररिभिः ॥ १ ॥

श्विशिक्षः॥

॥ यं ३३ ॥

१ 'पइड्डा' A2. •

२ 'कस्पो [ऽयं?] लिखितः'  ${
m B.}$  ,

३ 'खे (श्रे?) यसे ' B.

पुर्वि किर नवमो पिडवासुदेवो अरासिधी राघिशहात्रो नयरात्रो समगासिनसंभारेण नवमस्य वासुदेवस्य कालस्य विगारत्यं पश्किमदिसं चलित्रो । कन्हो वि समगासामगीए थारवर्रश्चो निग्गूं(गंगे ?)ह्रण मंसुचं तस्सा<sup>९</sup>गश्चो विमयसीमाए। तत्थ भयवयारिटुनेमिणा पंचनसो मंबो पूरित्रो । तत्य संखे-सरं नाम नयरं निविद्धं। तत्री संबक्ष निनाएण खुभिएण जरासंधेष जराभिहाणं कुलदेवयं त्राराहित्ता विनिव्या विक्षणो बले जरा। तए खाससामरोगेहिं य पीडियं नित्रमिन्नं दहुं श्रावली हत्रचित्तेण केसवेण पुत्रो भयवं श्रावहिने सिमामी भयवं! कहं मह सिन्ने निरुवद्दवं होही ? कहं च मञ्ज्ञ जयः सिरी करवलट्टित्रा भविसार। तत्री भववया त्रीहिनाणेणं त्राकोएजण त्रादर्रं जहा पायाले पन्नगेहिं पूदक्तमाणा भविसा-सारिहत्रो पाससा पडिमा चिट्टर । नियदेवयावमरे तुम पूर्यमितया ते<sup>ध</sup> निरुवद्दवं च जयस्मि<sup>ध</sup>री य होहिंति। तं मोजण विष्णा मत्तमारे तिन्नि दिवसे य मयंतरेण (दिणत्तिगं° चेव श्राहाररहिएण विर्हिणा श्राराहिश्रो पत्नगाहिराश्रो कसेण

१ 'तस्स' P.

२ ' रोगेडि (चिं)यपौडियस(सि ?) मं' B.

र 'दिइं' A2. P.

<sup>8 &#</sup>x27;ते 'इति B. T. पुस्तकयोगीस्ता।

पू 'जयसिरिय' A2.

ई 'मयंतरें ' B. T. ७ 'त (त ?) गं ' A2.

प्रवक्षी ह्रश्रो वासुगी नगर राश्रो। तश्रो हिराप भित्तवक्षमाणपुलं मिगश्रा सा पिडमा श्रीप्या य नगराएण। तश्रो
मह्मवपुलं श्राणित्ता नियदेवयाव से ठिवश्रा। पूण्डमाढत्तो
तिकालं विहिणा। तश्रो तीए व्हवणोदगेणं श्रहिमित्ते स्यंलिसित्ते
नियत्तेषु जरारोगसोगादिविग्धेषु ममत्यी हृश्रं विहुणो सेतं।
क्रमेण पराजिश्रो जरासिंधू-लोहासुर-गयासु र-शाणाराह्णो श्र निक्तिश्रा। तप्पितं धिर्णिंद्पडमावंदस्नि(वि)
दश्लोणं मयलविग्धा वहारिणी स्यलच्छि जणणी य सा पिडमा
संजाश्रा । ठिवश्र तत्थेव संखपुरे। कालंतरेणं पच्छकी हृश्रा क्रमेण संखुत्रवंतरे य पयडी हृश्रा। श्रद्ध जाव चेईहरे स्यलसंघेण पूद्द ज्ञद्द। पूरेद य श्रिणे विहे पच्चएं। तुरुक्करायाणो वि
तत्थ मिहमं करिति।

संखपुर हिन्न सुन्ती कामियतित्यं धिणेमरो पासी।
तस्तेम मए कप्पो खिदिन्नो गीयाणुमारेण॥
श्रीम्राङ्कमपुरकच्यः॥

१ 'वास (सु ?) गी ' A2. २ 'न (ना ?) गराखो ' B.

३ 'आयो(िया ?) ता ' A2.

<sup>8 &#</sup>x27;गयासुर' इति B. पुस्तके नास्ति।

पू 'सनिज्ञा (ज्ञो ?) ग्रं, 'A2 'सिन्नोगं' B.

ई 'व (वि ?) म्वा ' B. ७ 'संजाया ' A2.

ट 'क्रबा'A2. '& 'कायसिय' B.

चंद्रपाइ जिण्चंद वंदिक्त दिश्वभवभयं भिणिस्तामि ।
नासिश्व किमलनिवहं नासिक्षपुरस्त कष्महम् ॥ १ ॥
नासिक्षपुर तित्यस्त ' उप्पत्तिं वंभणाई परितित्यया एवं
वर्षति । पुत्र्विं (व्वं?) किर नार्यरिभिणा एगया भयवं
कमलामणो पुडो पुल्क्ष्मिडाणं कत्यिति । कमलामणेण भिणिश्रं
जत्येव दमं मन्नपडमं पिडहर तं चेव पिवत्तं क्ष्मि हा(ठा)णं(ग)ति । श्रेष्म्या वरंचिणा तं पडमं सुक्तं पिडश्रं मरइड्डजण्वयक्ष मि(मी?)ए श्रह्णायह्णागंगाहिं महानई हिं श्रमियाए नाणाविहवणस्तरमण्हराए देवश्रमिष्णायाए तत्य पडमामणेन
पडमपुरंति नगरं निवेसिश्रं तत्य कययुगे जल्लो श्राहत्तो वि
नागया स्तर्भएणं ते भणंति "अद्या भयवं चंद्रपाह्मामी"
श्रंतरे श्रामक्षद ता श्रन्थे वीसत्या श्रामक्कामो । तश्रो चमिक्कश्रचित्तो चडवयणो जत्य मामी विहरद तत्य गंद्रण पणमिजण्य जोडिश्वकरसंपुडो विलायेदः। भयवं तत्यागक्कह जहा

१ 'भवभवं ' A2.

र 'एववं ' B. T.

३ 'कत्यति—भूमिट्टाग्रां ' इयान् पाठः A2 पुस्तके नास्ति ।

<sup>8 &#</sup>x27;भूमिठा**गं** ' B.

पू 'बान (ज्ञ ?) या ' A2.

६ 'भूमीए ' A. B.

९ 'जद्द' A2, 'जय' B.

८ 'चंदप्यष्टसामी — मञ्जाकाकां सिङ्काइ ' इत्येतावान् पाठः B. एकाके नाक्ति ।

६ 'विस्. (सा ?) वेइ ' A2.

मन्द्र किन्न सिन्न । सामिणा भिष्यं मह पिड्हियेणावि तं सिन्निसार । तत्रो बंब्भायोगं चंदकंतिमणिमयं बिंवं सो ह
किमंदात्रो वित्तृण तत्याणीयं त्रांगया दाणवा । पारहो त्रां किमंदात्रो वित्तृण तत्याणीयं त्रांगया दाणवा । पारहो त्रां किमंदात्रे त्रां का कारित्रो चंदणहिवारो पर्यावहणा सरद्वारे य सिरिसंदरो सरो ठावित्रो नयर काञ्चापुरे । एवं ताव पढमजुगे पडमपुरं ति तित्यं पिछद्धं । तथा जुगे य दांगरही रामो सीया लक्ज्यणमंजुत्रो धिपड(को) त्राणाए वणवामं गन्तो । गोयमगंगातीरे पंचवडीत्राममे चिरं वणा । वणवामं गन्तो । गोयमगंगातीरे पंचवडीत्राममे चिरं वणा । (णा)हारेण ठित्रो । दत्यंतरे रावणाभदणी सुण्यणहा तत्य पत्ता । रामं दहूण काञ्चोववणा पित्यंती रामेण पिडिमहा लक्ज्यणमुविहया । तेण तीये (ए) नामिया हिषा तत्य नासिक्षपुरं जायं । कमेण सीद्या रावणेण हिणा तत्य नासिक्षपुरं जायं । कमेण सीद्या रावणेण हिणा दिणं सिक्षा तत्य नासिक्षपुरं जायं । कमेण सीद्या रावणेण हिणा दिणं सिक्षा क्षेत्र तत्रो । तत्रो तत्रो तत्रो तत्रो ए रावणो । विभीसणसा दिणं क्षेत्रा तत्रो तत्रो तत्रो तत्रो तत्रो तत्रो ए रावणो । विभीसणसा दिणं क्षेत्रा तत्रो पत्रं नामण चंदण्यह-सामिणो भवणं छद्वरित्रं । एस रामुहारो । एवं नासिक्ष-सामिणो भवणं छद्वरित्रं । एस रामुहारो । एवं नासिक्ष-

१ 'सामियो ' B. २ 'सुरो 'इति A2 पुस्तके नास्ति।

ह 'तियं(त्यं?)' B. ४ 'पिच्यो' B.

 <sup>&#</sup>x27;उवट्टिका' एतावत्पर्यन्तं A2 पुस्तकपाठाः।

प् 'तीए' B. . १ राम(व ?) ग्रेग 'A.

१॰ 'इरिचा' A. १९ 'वावाई(इ ?)को ' A.

१२ 'तेज (तच्यो ?) A. १३ 'पेंद्रवलंतेस ' A. B.

पुरे मंजाए काखंतर पुष्तभूमि नानं भागभी सिहिला हिंती तत्य जाग्यराभो। तेण य तत्य दम जषा का(क)रिया । जाग्यद्वा गांति तम्परं कृदं। भन्नया देव नागी नाम सुक्रसं महम्महस्स धूमा जाग्यद्वा गापुरे की खंती दंडयराएणं दिद्वा क्ववर त्ति वला भोडीए भग्गं तीचे मीलव्यं। तस्स मक्वं उवलवा सुक्रमहम्महेणं रोमव चेणं मावो दिखो। 'एयं नयरं दंडयरायसहित्रं मत्तदिवमकांतरे कृ(का?)ररामी भविस्तद त्ति।' तं च नायं नार्यरिभिणा दंडयरायस्म कहिन्नं तं च मोजण भीमो दंडयाराया मयलं जणं मह माणीं चंदप्प हमामिणं मरणं पव्यक्षो छुट्टो मा तप्पिनं मार्थां प्रति तस्स मार्थां ववविष्ति नस्स मार्थां ववविष्ति तस्स मार्यं ववविष्ति तस्स मार्थं ववविष्ति तस्स मार्थं नोव- विष्ति। दत्यंतरे दावर्यंगे पद्रपादमामिणो पामाय जिलं दृष्ण चद्रारो काराविन्नो। महत्येणं विक्षक्को म तत्य दृष्ण चद्रारो काराविन्नो। महत्येणं विक्षक्को म तत्य

१ 'करिया' B. २ 'जगय' B. T. 'जग्र[य ?]' A.

३ 'रोसवसेण' B. 8 'क्वार' A. 'क्वा... रासी' B.

<sup>्</sup> ५ 'दंडयराएगां' इत्यारभ्य — रोसवसे — ' इत्यन्तं पाठः प्रस्तके दिवारं, लिखितो लेखकरोषेगा।

६ 'चेव' A. ७ 'जगुणार्सं' B.

प्रतिथ (स्थि?) आ' B.

६ ' उववस्ति' A. ' १० ' ... हिते ' B.

.वावि<sup>(</sup>श्रो । तत्य कुंतीविष्ठा क्ति नामं विक्खायं। दश्रो श्र दी वा यं? ] णिरिषिणा बारवर्रेण दृशण अवक्षीणपाण आयवंषे वज्जकुमारो नाम आंधविष्ठित्रो श्राष । तस्म गथवर्षे वज्जकुमारो नाम आंधविष्ठित्रो श्राष । तस्म गथवर्षे भञ्जा माबारवर्रेण अञ्ज्ञमाणीण बङ्गभित्तिपुळं दीवायणिरि धि(धि)मुक्कलावित्ता चंदण्यह्मामिणं चेव मरण-मागया पुत्रे समये पुत्रवंतं पुत्तं तत्येव पस्च श्रा । दृष्ठप्णहारित्ति थे नामं कयं । सो श्र श्रदक्षंतबालभावो संपत्तजुळ्लो जाश्रो । महारही दक्षंगणावि सहस्वक्रेलं ममं जुद्धं काउं समत्यो । सन्तरही दक्षंगणावि सहस्वक्रेलं ममं जुद्धं काउं समत्यो । सन्तर्या तत्य चोरेहिं गाविश्रो हरिश्राश्रो ताश्रो मळाश्रो वि दक्षेण दृष्ठप्णहारिणा चोरे निक्जि [खि?] जण वालिश्राश्रो । तश्रो तं श्रद्रपण्डपरक्षमं पासिजणं बंभणाइनयरकोएणं तस्म तलारपयं दिष्ठं । निगाहिश्रा तेण चोरचरखादणो । जाश्रो सो कमेण महाराया तत्येव नयरे आध्यवंसस्य वियं तत्य अव्वरियंति । सब्द्रमाणं चंदणाहमामिणो तेण भवण-सुद्धरिश्रं । एवं तदश्रजुंगे अद्धारो एवं स् श्रोगे अद्धारा सुद्धरिश्रं । एवं तदश्रजुंगे अद्धारो एवं स् श्रोगे अद्धारा

१ वाविजं (जो ?) B. २ 'विचारि (क ?) ति' A.

३ 'दीवायगा' B.

<sup>8 &#</sup>x27;रिसिं' B. T.

पू 'इक्ता (क्तां?) गेग्रावि ' B. ई 'दढप्य हारियो (सा?) ' B.

९ 'निज्जिग्रिजग ' A. B. 🗢 'नयरलोएग ' B.

६ 'तलार्प... दिसां' B. १० 'जायववं सव्यस्स' B.

११ 'उद्धरियं' B.

१२ ' एवं चार्योगे 'इत्यारभ्य, — 'सिरिसंतिसूरी हिं उद्घारों ' इत्यन्तं पाठः A. पुस्तके नास्ति ।

ज्गतिगे वि तस् मंजाया। मंपयं कितकाले मिरिशंति-सरी हिं उद्वारो काराविशो। पुल्लिं किर कासाणकारण नयरे प्रमङ्की नाम 'राया रक्तं करेद्र। तेणं जिलभत्तेण तत्य 'पासाए चंदकांतमणिविंबं सोजण चिंतिश्रं श्रहमेयं विंबं नियघरे त्राणिजण देवयावसरे पूरस्मामित्ति। तत्रो करं वि तव्यद्यरं नाउं नासिक्षनथर खोएण तंबमय मंपुडमन्द्रों तं बिंबं निक्खिवित्र तद्वरि लेवो दिखो । जाया लेवमर पिडमा। तश्रो रायणा जिलमंदिरमागण्ण तं विवं न दिट्टं। र प्रिक्श्यो सोमो। तेण जरदिए विखत्ते रखा<sup>8</sup> चिंतित्रं कहं एगं लेपवपडिमं भिंदित्ता मूलविंवं कड्रेमित्ति। तश्रो निरिंदेण तस्य भवणस्य षद्धारं काखं चखनीमं गामा देवसा दिसा। जंतेसु दविण-सुप्पज्जर तेण देवा हिदेवो पूरकार तथा कि निए वि कासंतरे गए श्रामस्ववत्ति तंवय देवा हिडियमहाद्गावंभ गिरि ठिशो वाइश्रो नाम महत्त्रयवित्तयजार्दचरडो श्रासि । तेण पासाची पाहिश्रो । पस्तीवास्तवंगावयंगगाडर्मगायास्त्रप्रतेण नाउ<sup>र</sup>कुचि(क्छि)धरोवरराधहंबेण साइक्सर्सी हेण परमसाव-

१ 'परमट्टी' A. २ 'सोउण चिंतिचं चहनेयं विंबं' इति B. प्रस्तके गास्ति।

३ 'दिष्टं (इं ?) ' B. 8 'विद्वत्ते ' A.

५. 'एगंचेव' P.

६ 'भिन्नं दिंत्ता' B.

७ 'विज्ञ(त्ति ?) ' A. ८ 'तंबयं ' A.

८. ' नाजकृत्ति(क्लि ?) ' A. B.

एण पासाको पुणस्वो कारिको। सक्तिकयं नायागृतं नियवित्त अत्तारिको श्रणा भवसमुद्दाश्रो। एवमणेग उद्घार सारं नासिक न महातित्यं श्रंज्ञवि जत्तामद्भवकरणेण शाराहिति चाउदिसाश्रो श्रागंद्रण संघा पभाविति कितिकालदण्य निन्नासणं भयवश्रो सासणंति।

नासिक्कपुरसा दमं कषां पोराणपरमितित्यसा।
वायंतपढंताणं संपच्चद वंकिया रिद्धी॥

किंचि परममदयसुदा समयपरावित सुद्दात तद सोतं।
सिरिजिनपंदस्रीहिं लिहिन्नो नासिक्कपुरकणो॥

॥ श्रीनासिकापुरकत्यः ॥ ॥ ग्रंथाग्रं ५८ ऋ २०॥

१ 'स्राप्पा' इति B. प्रेस्तके नास्ति । २ 'जिग्राप्पद्य' A.

पणमित्र पामजिएमं हरिकंखीनयरचेदयमिविद्वं । तस्वेव कप्पमप्पं भणामि निद्द्शिश्वकाल्वदप्पं ॥

गुज्जरधराए इरिक्ष खीनामो श्रमिरामो गामो श्रक्कद्र। तत्य जिणभवणे उत्तंगिसहरे संनिहित्रपाडिहेरा सिरिपासनाइ-पिडमा विविद्युत्राहिं पुरक्तर भवित्रजलेणं तिकालं। त्रज्ञया चाल्कवं पर्व विरिभीमदेवरं चे तुरुक्क मंडलाची त्रागएण सवलवाहणेष त्र तनुबुक्काभिहाणसञ्जारेण वाणहिलवाडय-पड़ खगढं भंजित्ता बन्नं तेण दिट्टं इरिकंखीगामे तं चेई यं?। मन्द्री पविभित्ता भग्गा पासनाइपडिमा । तत्री गामं अवह-वित्ता चलित्रो सट्टाणं पदसङ्खारो । पुणो विसत्रो गामो । समा-गया गुट्टिश्रमावया भगवंतं भगां तं निक्वित्ता प्रुप्परं भणिछं पवत्ता। श्रहो भगवश्रो महामाहप्पस्मावि कष्टं नाम भंगो विष्टिश्रो चिकाए हिं। कत्य पुण मा भगवत्री तारिमी कक्षा गयन्ति। तश्रो तेसिं पस्ताणं सुमिणे श्रादृह(हुं) मिहिहायगसुरेहिं। जहा'एयाए पिडमाए खंडाणि सव्याणि एगट्टीकाऊण गयाहरे ठावित्ता दुवारं कवाडरुट्टं काउं ताखयं दाजण कमासं जाव पडिवालेय धर्मा तम्रो परंद्वारसुग्घाडिय पडिमा निरिक्खियव्या संपुषंगोवंगा।' गोडिए हिं भोगं का ऊष तहेव कयं। जाव पंचमासा वोन्तीणा इहस्स पारंभे जसुगी हो जण गोट्टिए हिं बारसुग्वा डियं ।

१ 'कप्पमणं'. २ 'इस्कि(कं?) खी A.

३ 'चेइयं' B. ह 'चेंद्रयं' B. । १ 'पर्यापर्य(रं?)' A. B. । १. 'पर्डिमालेयव्वं' B. । ६ 'उग्रघाड्यं' A. B.

जात । दिहा भगवत्रो संपुषंगुवंगक्षण केवलं ठाणे ठाणे ममनिवहपूरित्रा। तत्रो तत्म १ विद्या १ रित्ता ते हिं श्राह्मो सुत्तधारो तेण टंकिश्राए मसा किंदि अमरद्वा जाव नी मरिश्रं मसे हिंतो हिंदरं तत्रो भीया गुटुश्वा पूत्राभोगाद एहिं पसाए अमरद्वा। तत्रो रत्तीए सुनिणे श्राहट महिट्टाय गेहिं। जहा- 'न सो हणं कयं तुष्हे हिंध।' जश्रो श्रप्णुश्वा ए विक्यासी ए दुश्वारसुग्या दिशं। पुणो विटंकिश्वा वाहा विश्वा। 'संपयं पि दृ (ढ?) के हैं मह द्वारं जाव चरमो मासो समण्यदः'। ते हिं तहेव विहिए क्यासाणंतरं खण्या दिश्वा दारे दिट्टा पाससा मिस्स पि समा। निह्वहय श्र खंड श्रंगुवंगा। केवलं नहस्त्ती सुश्रंगुटे य मणागं तुष्का। पहिट्टा य गुटिया पुळां व पूर् पवत्ता। श्रामक्कंति चाल दिसा श्रो संघा। करिंति जत्ता महसवं। एवं पसुकारका रिमाहण्य निही सिरिपास नाहो।

दय इरिकंखीनयरे परिटिशसामनेणत<sup>9</sup>न(ण)यसा । भिरि जिलापइ स्त्रिशै हिं कप्पो विहिश्रो समाचणं ॥ ॥ इति इरिकंखीनगरकतवमतेः श्रीपार्श्वनायस्य कन्यः॥

## ॥ यं २५ ॥

१ 'उत्तम' B. २ 'वियारित्ता' A. B.

३ 'कियाए' B. । ४ 'तुन्हे सिं(चिं) A.

पू'प्रसार्याव' B. ६ ''पि हुने ' A.

७ 'तग्रयस्त' A. B. ८ 'जिग्राणह' A.

किरिसत्तुंजयसिष्ट्रे परिद्वित्रं पणमिजण रिसष्ट्रिजणं। तसी वयसा वुक्कं क्षविडिजक्खसा कष्णमहं॥

श्रत्य बालक्क अणवएं पालिलागायं नाम नयरं। तत्य क्तवर्ड्डि 'नामधिच्जो गामसइत्तरो । सो म सम्बनं<sup>8</sup>समङ्जीवघाय-त्रक्षिय<sup>ध</sup>वयणपरधणद्दणपर<sup>द</sup>रमणौरमणाद्दपविद्वाणपश्चत्तित्वा त्रुगाहीनामियाए त्रणुक्विद्वियाए भक्ताए सह विसए अव-भुंजंतो गंभेद कालं। ऋचया तसा मंचयट्टिश्च(य?)सा साक्कजुत्रक्षं घरे पत्तं। तेणावि दिट्ठिपणामं काउं विश्वत्तं जोडि<sup>ट</sup>-त्रकरेण । भयवं ! किमित्यागमणकारणं<sup>८</sup> तुन्हाणं । त्रन्ह घरे दुद्धदक्षिघयतकारपञ्चमस्य । जेण कट्नं तं त्राइसइ । साह्रहिं भणित्रं। न त्रन्हे भिक्खटुमागया किंत् ग्रहणो सपरिवारा सिन्तुज्जजन्ताए श्रागया। संपर्व पुण वासारत्तो पत्तो साह्नणं विद्यतिष्ठं न कष्पद् । श्रश्चो तुन्द<sup>०</sup> पा[से ?] उ वस्तयं मगोधमागया। जत्य स्रुरिणो सपरिवारा चिट्टंति। मयहरेण विस्नत्तं दिखो मए उवसान्त्रो। त्रागच्छंतु ११

१ 'वृच्हुं' B.

**३ 'कवडि' B.** 

पू'खलिख'B.

७ ' द्वियस्स ' A. B.

११ 'बागच्छंत.' 🔣

२ 'कावडिजनखसा' A. B.

८ 'मञ्जमंसु' ${f A}$ .

६ 'परमरमगौ' B.

प् 'जोडिय ' B.

६ 'इत्यागमकारगं' A. १० 'पासे उवस्तयं' A. 'पान्यो (**ड ?)वस्त्यं** ' B.

सूरिली चिट्टंत त्र(ज?) शासुहं। केवल्(लं?) श्रन्हाणं पावनिर्याणं धम्मोवएसो न दायम्बोत्ति । साह्रहिं भणित्रं एवं होखिता । तत्री त्रागया गुरुणो ठिया वासाचँ उमासिं। कुणंति संतयं मञ्ज्ञायं। सोसंति कट्टहमादैष्टं नियतण्। कसेण श्रदक्षंते वासारत्ते पारणए सुक्कलाविंति सयहरं गुरुणो। सो तेसिं मचपदम् नाणत्रो परितुद्दो नियनयरमीमसंधि बोलाविजं पट्टिश्रो । पत्ताए सीमसंधीए सूरी हिं जंपिश्रं। भो मेहर ! तए श्रम्हाणं उवस्ययदाणादणा बडाउवयारो कश्रो। श्रमो संपद किंवि धमाविष्सं देमो जेण पच्वयारी कन्नो इवर । मेइरेण भणित्रं नियमो न ताव मह निव्यहर किंचि मतक्वरं खवरमह। तश्रो सूरीहिं श्रण्कंपाए पंच-पर्मिट्टिनवकार्महामंती सिक्खाविश्रो। जलजलाण्यंभणाद्रै-पभावो त्र तसा उवविषत्रों । पुणो गुरू हिं भणित्रं पददित्रहं सिन् जिद्याए हो जण तमए पणामी कायबी। मेहरेण तहत्ति पडिवृच्चिजण गुरुणो पणिमजण नियघरे त्रागयं। सूरिणो श्रम्नत्य विचरित्रा। कमेण तं पंचपरमिट्टिमंतं जविंतोध नियमं च निव्वाहितो कालं प्रदवाहेद । प्रमया निश्रघरि-णीए कक्षद्रं काऊ ए गेदात्रो नीसारित्रो । त्रादिन् (उं?) खग्गो

१ 'पचपइसा' B. . २ 'इरत खन्हायां ' B.

ह ' धंभवाई ' A. B. ४ 'उब(व ?)वसिखो ' ५ 'जविं(विं ?)तो ' A.

सिन्ताजां निहरं। , जाव मध्यभरियं भाषणं करे धरिना वडर्क्खच्छायाए मञ्जपाणं करिखकामो खबविद्वो ताव गिन्द्र-सुइतुइरट्टियम्रिइगरस्रविंदू मक्तपाणे पिडमो दिहो। तं दहूर्ण विरत्तमणी मळां निश्रमेद । भवविरत्तो श्र श्रणमणं काजण तक्खणं आद्गिणिंद्चलणकमलं नवकारं च संभरंतो सुइझ(ज्झा)णेण मर्णं मंपत्तो । तित्थमा इप्पेणं नवका १रप्पभावेणं प क्षविडि(क्षि ?) জি(জ ?)क्बो उप्पन्नो । त्रोहि नाणेण पुस्तभवं मंभरित्र **त्राइजिंगिंदं** त्रचेर । सा <sup>र्</sup>य तस्म गेरिणी तव्यदयरं सुणित्ता तत्थ त्रागंद्वण त्राणाणं णिंदंती त्रणसणं करित्ता जिणिंदं सुमिरंती कालधमामुवगया। जाया तस्रोव करिवरत्तेण वाइणं। सविदि(ड्रि?)जन्तस्य चलस् भुत्रदंबेसु कमेण पामंनुस द्विणवासणित्राबीयपूराइं चिट्टंति । पुणो सो श्रोहिणा श्राभो-एजण पुव्यभवगूरूणं पाय मूले पत्तो। वंदित्ता जोडि ध्वतरथसो विश्ववेद भयवं ? तुन्ह पशाएण एरिशा मए रिद्धी अद्भा। संपर्य मह किंचि किचमाइसह। गृहणा जंपियं दत्य तित्ये निचं तुमए ठाएथवं। तिकासं जुगादनाही श्रंचित्रव्यो।

१ 'नवकार' A. B. २ 'उ(च्यो ?) चिन्ना(ना ?) ग्रोन' B.

**३ 'सावय'** B. 8 'का(क ?) रित्ता ' A.

५ 'पूराइ(इं ?) A. B. ६ 'पा[य ?]मूले ' A. B.

७ 'जोडिख' B. ५ जंपिखं' B.

र्ं. दंतिकालं ' B.

जनाययभवियजणाणं मणवंकित्रफणं पूरेयवं । स्यासयंघस्य विग्धा त्रवहरित्रव्या । तत्रो गुरूणं पाए वंदित्र तहन्ति पिट-विक्यि गत्री जक्खाहिवो विमस्यगिशिसहरं । करेड जहा-गुरूवहरुं ।

> दत्र त्रंबिदिवीए कवरिष्ठुजक्तस्य जक्तरायसः। लिडित्रमिणं कप्पजुगं जिनपद्यंस्रीप्टिं बुडूवयणात्रो॥

> > ॥ कपर्द्दियचकस्पः॥

॥ यं. ४२ ॥

१ 'पूरेच्यव्यं ' B.

र्'पडिविष्जिख' B.

<sup>&</sup>quot; **হ '**কাবভি'A.

<sup>8ं &#</sup>x27; जिग्रायह ' A. •

पुर्वि 'किर अवस्माए नयरीए दसर इनंदणो सिरिएंडमा भिचाणो श्रद्धमो ब**खदेवो** परमस्यदिही श्रणेगमो दिहपश्रयं त्रणो(णे ?)गविग्धावहारिणिं<sup>१</sup> त्रणागयजिणिंदसा पिरि**पास**-मार्चस रयणमदं पडिमं निभदेवयावसरे चिरकालं पूरत्या। कालक्रमेण पुन्नदेसे पडमाग्रा श्रपडमादचार्नाएण धना-पवित्तिं दूषमममए तुच्छ्यरिं भाविणं नाजण श्रन्तिहायगदेवयान्तिं गयणमगौण मत्तमयदेवे सुइदंतीनयरे त्राणेजणं श्रमिहरए धारिया सा। कालविसमातं जाणित्ता रयणमयत्तमवणेजण पाराणमई य सा पर्छिमा विश्विया। बद्धत र्वालादक्के सोधति-वालगच्छे विमलस्रिं रिणो नाम श्रायरिशा श्रहेसि(मिं?)। तेसिं रत्तीए सुमिणे त्राएसो जात्रो । जहा-'इत्य सिरिपास-सामिपिडमा श्रम्भगपरेंचे भृमिदरिंडिंग चिट्ठद तं कड्रेजण पूत्रावेहित्ति'। तत्रो तेहिं सावयसंघस्य शादटं। तेण भूमि-इराम्रो बाहिं नीणिया मा पडिमा। चेद्र(दे?)हरं च कारिम्रं। ठवित्रा तत्य । पूर् ख<sup>र</sup>माढत्ता तिक्का खं<sup>8</sup> । कालवरीण खन्वसी-नयरीए एगया श्रिष्टायगाणं पमत्तत्त्रणेण तत्य पर्धगागयतुरुक्के हिं भगवन्त्रो **पासनाइ**सा पाडमा दिहा। त्रणव्यचरिएहिं मत्ययं उत्तारित्ता धरणीए पाडियं ते

१ 'दिही' A.

र 'विग्वावि(व ?) द्वारिखिं ' B.

३ 'बज्जत्त(त ?)र' ४ 'भूमिचरहिखा' B.

u 'तेसिं' B.

६ 'इपू(पूइ)ड' B.

अं' तिकालं ' B.

ग्रधा। तत्रो काकीए चारितेण तत्यागएण एगेण श्रयावासेणं तं देवस्य मत्ययं भ्रमीए पिडिश्रं दहुं बड़े सोइत्ता सामि-सरीरस्य उवरिं चडावियं। स्तर्गं च सिसिसिरिइयं। तं देवयाण्भावेण श्रष्ण वि तहेव चिट्टइ पूत्राह्ह दं च।

रय सुद्धदंतिनयरिइयसः विरिपासनाद्देवसः । विरिजिणपद्वश्स्त्ररीहिं जहासुत्रं विषयो कप्पो ॥ ॥ दति दन्तिदन्तच्छेदग्रद्वयममः श्रीमुद्धदन्तीपार्श्वरे-

नाथस्य कर्यः॥

**॥ खं. १** ⊏ ॥

१ 'बहुं(फ्र?)' B. २ 'जिसप्यह' A. ३ 'पार्श्वनायकंत्यः' A.

श्रवित्य प्रिष्ट्रस्य चिद्धस्येद्धतरायतेः । श्रामिनन्दनदेवस्य कन्यं जन्यामि लेशतः ॥ १ ॥

दह किलेखाकुवंगमुकामणेः श्रीसंवर्राजस्नोः सिह्वार्थाकुचिर्यमीराजदंगस्य कपिकाञ्चनस्य चामीकर्तचेः स्वजन्मपविचितश्रीकोश्रसापुरस्य मार्ड्रधनुः ग्रतिचितथोच्छायकायस्य
चतुर्थतीर्थिश्वरस्य श्रीमदिभानन्दनदेवस्य चेत्यं मास्ववदेशान्तवैक्तिमङ्गस्तपुरश्रत्यामस्त्रायां महादवीगतायां मेदपस्थामासीत्
तस्यां च विचिचपापकर्मनिर्माणक र्मंद्रतासा(या?)मजातनिर्वेदा
मेदाः प्रतिवमन्ति सा । श्रन्यदा तुच्चच्चिक्षसैन्येन तचाप(ग?)त्य
भग्नं तिच्चनायतम् । नवस्वप्डीहतं च प्रमदरत्याधिष्ठायकानां
का(क)सिन्वत्याचंकारस्रतं भगवतोऽभिनन्दनदेवस्य विवम् ।
मेपि तच्चैत्याचंकारस्रतं भगवतोऽभिनन्दनदेवस्य विवम् ।
मेपितस्य स्वप्डानीत्याद्यः । तानि च शक्तवानि मंजातमनःखेदैर्मेदैः मंभोच्य एकच प्रदेशे धारितानि । एवं बंहीयसिं
गतवत्यनेहसि हरहमितगुण्यामाभिरामात् धाराद्यामाद्येत्य
नित्यं विणिगेकः स्वक्षाच्छेको वद्याभित्यस्य क्रयाक्रयिकाद्भपं
विण्ड्यामकार्थीत् । स च परमार्ह्यस्तः प्रत्यदं ग्रह्यमागत्य

१ 'कमीनिमीततायां (?) B. २ 'का(क ?) तिकाल 'A. B.

क 'बिम्ब(म्बं ?)' B. ६ 'एवं[बं ?] हीयसि ' B.

५ 'ग्रामाभिरामा[त् ?]' A. B.

द्वमरूपुजत्रा स ज्ञाहतायां देवपूजायां न जातु वुभुजे। ततः पत्नी सुपेचिवानेकदानेकदाक्णकर्मभिसौरभिद्धे स श्राद्धः। किमर्थमन्वहर्मेहिरेयाहिरां(?) कुरुषे ? श्रस्थामेव पद्धां वणि-ग्रुचितभो च्यपूर एक स्पवस्यां<sup>र</sup> किंन भुद्धे<sup>र</sup> । ततस्र भणितं विष्णजा । भो राजन्या: ? यावदहमईतं(न्तं ) देवाधिदेवं चिभुवन-क्टतसेवं न प्रशासि न पूजवासि च तावस्र वस्भायां प्रगस्भे। किरातेर्जगदे। यद्येवं देवं प्रति तव निश्चयसादा तुभ्यं दर्भयामस्बद्भिमतं दैवतम् । विषजा प्रोचे तथास्तु । तत-स्तैस्तानि नवापि मप्तापि वा खण्डानि यथावयवन्यामं संयोक्य<sup>8</sup> द्र्षितं भगवतोऽभिनन्द्नस्य विम्वम् । तच्च ग्रुचितर्मसाण-पाषाणचटितं विस्नोक्य प्रसुदितसुदितवासनातिशयेन तेन विण-व(म्व?)रेण ऋजु मनमा नमस्नतिम्तरस्नतदुरन्तद्रितो भगवान्। पूजितः पुष्पादिभिः चैत्यवन्दनाच विरचिता। ततः स तचैव भोजनमकुरूत गुरूतराभिग्रहः। दत्यंकारं प्रतिदिनं जिनपूजानिष्ठामनुतिष्ठति सति तिस्मिन् विणिजि, श्रपरेद्युरद्यद्-विवेकातिरेकवक्क सैर्गाइलेससाल्किमपि द्रव्यं धनायद्भिसाद्विसं भ्रकसानि युतकीकृत्य कचिद्पि मंगोय धतम्। यावत् पूजावसरे तां प्रतिमामनासोक्य नाधौ बुभुने । ततस्तेन विषयमनसा

१ 'ब्रापूप्रजन्(त् ?)' A. २ 'पह्नी पह्नी(?)'।
३ 'संद्ये(क्वे ?)' A. B. ४ 'न्यासं[सं ?]योज्य' A. B.
५ 'संद्ये(क्वे ?) अ. मंनसा' A.

विहितमपानकसुपवासचयम्। श्रयं सं मेद्दैरष्टच्चि क्रिमथें नाम्नासि ११। म यथातथमचकथत्। ततः किरातनातेरवादि य-ं द्यसाभ्यं गृडं ददासि तदा तुभ्यं दर्शयामसं देवम् । विषजा वभणे वितरियास्यवस्यमिति । ततसीस्तस्यकसमि प्रकलानां मवर्कं सप्तकं वा प्राप्तासंघोज्य प्रकटीकृतम् । दृष्टं च तेन संयोज्यमानं तद्विम्बम् । सुतरां विषादनिषादसंस्पर्भकानुषित-चदयः समजनि म श्राद्धध्रीणः। तदनु मालि(चि?)कतयाभि-**गहमगही** यावदिदं विम्वमखण्डं न विलोक्ये तावस्त्रोदन मग्नौति । "तस्येत्यमनुदिवससुपवमतस्तृदिमाधिष्टायकै: स्त्रेने निजगदे—'यदस्य विम्बस्य नवखण्डसन्धयश्चन्दनलेपेन पूरणी-यास्तत इद्मखण्डतामेखतीति।' प्रबृद्धेन तेन प्रातर्जातप्रमो-देन तथैव चक्रे। ममपादि भगवानखण्डवपु:। संधयस्र मिषिताश्चन्दनलेपमाचेष । चणमाचेष भगवन्तं विशुद्धश्रद्धया मंपूच्य भुक्तवान् पण्याजीवः पीवरां मुद<sup>३</sup>सुददन् ददौ च ंगुडादि मेट्रेभ्यः। तदनन्तरं तेन वणिजा मणिजातमिव प्राप्य प्रष्टेन श्रन्यखेटके पिष्पस्ततरोस्तले वेदिकाबन्धं विधाय सा प्रतिमा मण्डिता। ततः प्रसृति श्रावकमङ्गाञ्चातुर्वर्णकोका-

१ 'नाम्नाति(ति ?)' A. B. २ 'चानुदि[व ?]स' B. ३ 'मुदम्' इति B. पुस्तके नास्ति।

भ्रतुर्हिंगनादागत्य श्वाचोत्सवं सूचित्तं प्रवत्तासच समय-कौर्तिभानुकौर्तिश्रांबाराजकुलासचमपठ( ठप? )त्याचार्यार-श्चैत्यचिन्तां कुर्वते ! भय प्राग्वाटवंशांवतंत्रेन श्रेष्ठाताजेन साधु-इालाकेन निरपत्थेन पुचार्थिना विरचितसुपयाचितकम् 'यदि मम सू<sup>४</sup>नुर्जनिता तदाच चैत्यं कारिययामौति ।' क्रमेणाधि-ष्ठायकिषदग्रमान्निधातः पुत्रस्तस्रोदपद्यत कामदेवास्यः। तत-स्रोतास्त्रीसरिशाखरमचीकरताधृहालाकः। क्रमाताध्भावदस्य दुह्नितरं परिणायितः **कामटेवः** । पित्रापि **डाहा**गामादाह्नय मलयसिंहादयो देवार्चकाः खापिताः। महिण्याभिखो मेकुः(दः?) स्नाङ्गुन्तीं भगवदुद्देशेन हत्तवान्। किलाइमस्य भगवतोऽङ्गुकौवर्द्धितः सेवक इति । भगवदिलेपमचन्दनलगनास तमतिग्रयमतिग्रायिनं निगम्य तस्राङ्गालः पुनर्नवीबस्रव । मीजयसिंहदेवो मालवेश्वरः स्फुरइ किप्रामा रभाखरानः-करण[:?]खामिनं खयमपूपुजत् । देवपूजार्थं चतुर्विंग्रतिहलकथां भुमिमदत्त मठपतिभ्यः। दादग्रह्मवाह्य<sup>७</sup>(ह्यां?)

१ 'खागत्या(त्य ?)' B. २ 'सूत्रियतु(तुं ?)' B.

३ 'मपठ(मठप ?)त्याचार्याः'  ${f A}$ ., 'मठपत्याचार्याः'  ${f B}$ .

४ 'म[म ?]स्त्रुः' ${
m A.}_ullet$  ५ 'स्फ्रिइ(ङ्ग ?)ित्त ' ${
m B.}$ 

६ 'प्रान्मार' इति T. B. पुक्तकयोनी क्ति ।

७ ' इल[वाद्यां ?] ' B.

देवार्चकेश्वः प्रददाववन्तिपृतिः । श्रद्यापि दिग्मण्डस्रवापिप्रेभाव वेभवो भगवानिभनन्दनदेवस्त्रच तथैव पूज्यमानोऽस्ति । श्रिमिनन्दनदेवस्य कस्य एव यथाश्रुतम् । श्रिमिनन्दनदेवस्य कस्य एव यथाश्रुतम् । श्रिमिनन्दनदेवस्य कस्य एव यथाश्रुतम् । श्रिमेश्वरिभः ॥

॥ इति सक्तस्यक्षयिनवासिकोकाभिनन्दनस्य श्रौत्र्यभिनन्दनदेवस्य कस्यः॥ ॥ ग्रं. ५३ श्र. १८॥

१ ' व्यवन्त(न्ति ?)पतिः ' A. B.

२. ' श्रीवाभिनन्दगदेव '  $\hat{A}$ . वाभिनन्दगदेव  $\hat{B}$ .

श्री'सुव्रतं जिनं नला प्रतिष्टां प्रापुषः चितौ । प्रतिष्ठानपुरस्थाभिद्धाः कन्यं यथाश्रुतम् ॥ १ ॥ दह भारते वर्षे दिचणखे सहाराष्ट्रदेशावतंसं श्रीमत्प्रतिष्ठानं नाम पत्तनं विद्यते । तच निजस्रत्याभिभूत-पुरुह्मतपुरमपि कालान्तरेण चृत्तकग्रामप्रायमजनिष्ट । चैकदा दी वैदेशिकदिजौ समागत्य विधवया खस्ना साकं कस्यचित् कुम्भकारस्य ग्रालायां तस्थिवांसौ कणदृत्तिं विधाय कणान् खसुरूपनीय तल्वता हारपाकेन समयां (या?) कुर्तः सा। त्रन्येद्युः सा तयोर्विभयोः स्त्रसा जलाहरणाय गोदावरों गता । तस्याञ्च रूपमप्रतिरूपं निरूष सारपरवज्ञोऽन्तर्त्रृद<sup>र</sup>वासी **प्रोपो** नाम नागराजो हृदान्त्रिर्गत्य विहितमनुख्यवपुस्तया सह वसा-द्पि मंभोगके चिमक ख<sup>8</sup>यत् । भवितव्यता विच सितेन तस्याः सप्तधातुर चितस्थापि तस्य दिव्यशक्त्या ग्रुकपुद्गसमेचाराद्गर्भाधान-मभवत्। खनामधेयं प्रका<sup>ध</sup>ग्यः 'व्यमनसंकटे मां सारे'रित्यभिधाय च नागराजः पाताललोकमगमत्। शाच खग्टहं प्रत्यगच्छत् बीडापौडिततया च खभाचोसं हत्तानं न खल् न्यवेदयत् कालकमेण मोदर्याभ्यां गर्भिक्तिकानि वीच्य मा जातगर्भेत्य-

१ 'श्रीसुत्रतजिनं ' A  $_{f b}$  B । २ 'यु(पु ?) रहत ' A . ह 'बान्तक्र(क्रे) द ' A . B । 8 'बान्तक्यत(त् ?) ' A .  $\Psi$  'प्रा(प्र ?) नार्थं(स्व ?) ' A .

बच्चत । ज्यरयससु मनिस प्रद्वा जाता 'यदियं खल् कनीयसीप-ग्रद्धनीयान्तराभावाद्यवीयमा(मो ?)पि चेति(त ?)मि समजिन विकल्पो 'नुनमेषा ज्यायसा सह विनष्टभीले'त्येवं मियः कल्षिताप्रयौ विद्याय तासेकािकनीं पृथक् पृथक्(ग)-देशान्तरमयाभिष्टाम् । मापि प्रवर्द्धमानगर्भा परमन्दिरेषु कर्माणि निर्मिमाणा प्राणवृत्तिमकरोत्। क्रमेण पूर्णेऽनेइसि मर्वसचणसचिताङ्गं प्रासूत सूनुम्। य च क्रमादप्षा गुणैस वर्द्धमानः सवयोभिरमा रममाणो बालक्रीडया खर्य भूपतीभूय तेभ्यो वाद्यनानि करितुरगर्थादीनि क्वित्रमाणि दत्तवानिति मनोतेर्दानार्थतास्रोकै: सातवासन इति व्यपदेशं सिमतः। खजनन्या पास्त्रमानः सुखमवास्थित । इतश्चीक्रायिन्यां श्रीविक्र-मादित्यसावन्तिनरेणितुः सद्धि कश्चित्रैमित्तिकः सातवाइनं प्रतिष्ठानपत्तने भाविनं नरेन्द्रमादिचत् । त्रथैतस्रामेव पूर्या-मेकः स्वविरविप्रः स्वाय्र<sup>१</sup>वसानमवसाय चतुरः स्वतनयानाह्नय प्रोक्तवान्। यथा वत्साः! मिय पु(प?) १वे युचि मदीय प्रयो-च्कीर्षंकदिचणपादादारभ्य चतुर्णामपि पादानामधो वर्तमानं , निधिक जगचतुष्टयं युक्ता भिर्यणाच्छेष्ठं विभच्य ग्राह्मम् । येन भवता निर्वाष्टः संपनीपद्यते । पुनैस्तु तथेत्यादेशः स्तीचके पितुः । तिसम्परते तस्मौर्ड्डदे<sup>२</sup>(दे ?)हिकं कला चयोदग्रेऽहिन भुवं खाला

९ 'खायु रिवसानम ? रिवसाय ' B...

२ ' षु(प ?)रे ' A. B.

ए.' तो(गै?) र्द्ध देखिकं' A. B.

यणायणं चतुरोऽपि निधिकसमांसे जयहिरे। यावदहाव्य निभाजयन्ति तावत् प्रथमस्य कुम्भे कनकं, देती श्यीकस्य हाणा-मृत्ना, हतीयस्य वृत्रां, तुरीयस्य चास्त्रीन ददृत्रिरे। तदनु च्यायसा सार्कं इतरे चयो विवदन्ते सा। यदसाभ्यमपि विभज्य कनकं वितरेति। तिसंखावि<sup>१</sup>तरित सति तेऽविन्त-पतिर्धर्माधिकरणमुपास्थिषत । तचापि न तेषां वादनिर्णयः ममपादि । ततञ्चलारोऽपि ते महाराष्ट्रजनपदशुपानं मिषुः । सातवाहनकुमारसु कुनानम्दा हस्त्यश्वरणसुभटानलहं नव-नवान् विद्धानः कुलाक्षप्रालायां बाक्षक्रीडाद्र्कलितः कलित-स्थितिरनयसमयम् । ते च दिजतनुजाः प्रतिष्ठानपत्तनसुपेत्य परितम्मस्यामेव चक्रजीवनग्रामाया(यां ?) तस्त्रिवांमः। सातवाडन-कुमारसु तामवेच्छोक्तिता<sup>र</sup>कारकुप्रसः प्रोवाच । भो विप्राः! किं भवन्तो वीचा धपना दव वीच्छन्ते। तैसु जगदे जगदेकसुभग! क्यमिव वयं चिनाचान्तचेतमस्वयाज्ञामिषाहि। कुमारेण बभर्षे(षे ?)-इङ्गितैः किमिव नावगम्यते । तैरुकं युक्तमेतत् परं भवतः पुरो निवेदितेन चिन्ता हैतुना किं स्याद्वासः खलु भवान। बाक्ष मालपत्। यदि परं जातु मन्तोऽपि मार्थ्यं वः सिद्धाति तन्निवेद्यतां स चिन्ता हेतः। ततस्ते तद्रचनवैचित्री-

१ 'हे(है) तौयकस्य' A. २ 'तिस्मिंखावितरति ' इति B. पुक्तके नास्ति ।

<sup>• &#</sup>x27;इफ़्रिता?]कार' A. B. ं ध 'वीच्या(च्वा?)' A. B.

<sup>? &#</sup>x27;निरव(?)यगादि' A. २ 'मालवेश्य(श्रा?)' A.

३ 'विकु(च्कु?)शिता' A.

४ 'खवादीन्(त् ?) ' A. 'खवादीत(त् ?) ' B.

भू 'कलियों ?]' A. ६ 'ग्रहा(ह्वा ?)तु' A. B.

७ 'बु(तु ?) बुग्नं ' B. ८ 'प्रतिश्रवः (त्व ?)' A.

६ 'किंब्र(नु ?) ' A. १० 'चाम(म् ?) ' A. B.

<sup>. •</sup> १९ 'सर्वमिपि यंघा ?]तथं ' A. B.

्खप्रतिपन्थिनमाकसय्य चुभितमनास्त्रतमार<sup>१</sup>णौपयिकमचिन्नयिचरं<sup>१</sup> नरेश्वर: । श्रभिष(चा?)रादिप्रधोगैर्मारिते चासिस् यग्र:चाचरुन्ति-चती भवेतामिति विचार्य सम्बद्धचतुरङ्गचम्ममृहोऽवन्तिपतिः प्रस्थाय प्रतिष्ठानपत्तनं यथेष्टमवेष्टयत् । तदवलोका ते पाम्या-स्त्रसाञ्चिन्तयन्ति । सा। कस्योपर्ययमेतावानाटोपः सकोपस्य मासविश्रस्य। न तावदचं राजा राजन्यो वा वीरसादृग् द्रगीदि वेति चिन्नयस् तेषु मालवेशाप्रदितो दूतः समेत्य सातवाद्यनमवोत्तत् । भोः कुमारक ! तुभ्यं नृषः कुद्भः प्रातस्वां मार्चिष्यत्यतो युद्धाद्युपार्थाचन्तनावहितेन भवता भाव्यमिति। स च श्रुलापि दूतोक्रीर्निर्भयं निर्भरं क्रीडचे-वास्ते (स्त) । श्रचान्तरे विदितपरमार्थी तौ तन्मातुसावितरेतरं प्रति विगतदर्विकल्पौ पुनः प्रतिष्ठानमागतौ । परचकं दृद्धा भगिनौं प्रोचतुः। हे <sup>६</sup>स्त्रमः! येन दिवौकमा तवायं तनयो दत्तस्तमेव सार<sup>®</sup> यथा स एवास्य माहायकं विधत्ते। मापि तद्वसा प्राचीनं नागपतेर्वचः सृत्वा ग्रिर्सि निवेणितघटा गोदावर्यां नागहरं गला स्नाला च तमेव नागनायकमारा-धयत्। तत्वणाद्मागराजः प्रत्यचीस्य वाचसुवाच ब्राह्मणीम्।

१ 'मारखो(खौ श)पयिक' A. २ 'चि(च श)रं' B.

इ 'खावोचत(त् ?) ' A. 8 ' भोः कुमारः(र ?)क ' B.

पू 'आसत ' A. B. ६ 'स[स ?] येन ' A.

७ 'सा । [र ?] 'B. ं प 'न(त ?) सेव ! A.

को हेत्रर्'मनुस्मृतस्वया। तथा(वा)च<sup>र</sup> प्रणम्य यथास्थित-मभिहिते बभाषे ग्रेषराजः। मयि प्रतपति कस्तव तनय-मभिभवितं चमः। इर्त्युदौर्य तद्दटमादाय द्रदानार्मिक्क्य ह पौयूषंकुण्डात् सुधया घटं प्रपूर्यानीय च तस्थै दत्तवान्। गदितवांश्वानेनास्तेन सातवाह्नकतस्याश्वरचगजपदातिः जातमभिषिञ्चः । यथा तत्मजीवं भ्रता परवसं भनिका । लत्पुचं च प्रतिष्ठामपत्तनराच्ये श्रथमेव पीयूषघटोऽभिषेच्यति । प्रस्तावे पुनःसारणौयोऽइमित्युक्ता खास्प<sup>४</sup>दमगमह्नुजङ्गपुङ्गवः। सापि सुधाघटमादाय खमद्भोपेता तेन तनानायं मैन्यमदैन्यम-भ्यामाम । प्रातर्दियानुभावतः सचेतनी भ्रय तसीन्यं मंसुखं गला युग्धे परानी किन्या सार्द्धम्। तया सातवा हमप्रतनया भग्न-मवन्तीशितुर्वेचमः। विक्रमनृपितरपि पनाय्य यथाववन्तीम् । तदत् सातवाइनी राच्छेऽभिषिकः। प्रतिष्ठानं च पुनर्निज-विश्वतिपरिश्वतवस्त्रोकसाराभिमानं धवस्त्रग्रह-देवग्रह हृपक्कि-राजपथ-प्राकारपरिखादिभिः सुनिविष्टम् जनिष्ट पत्तनम्। सातवाइनोऽपि क्रमेण दिखणापथमनृणं विधाय तापीतीर-

र 'हेतुः(तु ?) रहं ' B. र 'तथा(या ?) ' A. B.

पू 'सुविनं(निवि ?) छ ' B.

पर्थमां चोत्तरापणं साधियता खकीयसंवत्यरं प्रावीतृतत्, जैनस् समज्ञान । अचीकर्च जनितजननयनग्रेत्यानि जिन-चेत्यानि । पद्यागदीरा अपि प्रत्येकं खखनामाद्वितान्यन्त्रं कार्यावस्तुर्जिनभवनानि ।

॥ दति प्रतिष्ठा <sup>१</sup>नपत्तनकस्यः ॥ १

गं. ४७

१ 'इति प्रतिस्ठापन(नप ?)त्तनकल्यः ' B.

२ A पुक्तके पत्रसमाप्तिष्ठेतुकं 'शुभं भवतु ' इति समंधिकम् ।

त्रथ प्रमङ्गतः परसमय्कोकप्रिष्टं सातवाद्यन्यरिच प्रेयमिप्र किंचिद्यते। त्रीसातवाद्यने चितिं रचित पञ्चाप्रदीराः प्रतिष्ठाननगरान्तस्यः वसन्ति सापञ्चाप्रय नगराद्देशः। रतय तचेव पुरे एकस्य दिजस्य स्नुदंपींद्धरः प्रद्रकास्यः समजिन । स च युद्धत्रमं दर्पात् सुर्वाणः पिचा स्वकुकानु चितमिद्मिति प्रति-षिद्वो नास्थात् । श्रन्थेयुः सातवाद्यन्पृपित्वीपना-स्नूद्ना-दिपुरान्तर्वतिवीरपञ्चाप्रदन्तितो दिपञ्चाप्रद्वत्तप्रमाणां प्रिकां श्रमार्थमुत्पाटयन् दृष्टः पिचा समं गच्छता दादणाब्ददेणीयेन श्रद्धकेषा । केनापि वीरेणाङ्गक्षचत्रष्टयं केनचित् पष्ठङ्गकान्य-परेण् लङ्गकान्यष्टौ प्रिका स्तमित उत्पाटिता । मद्योजानिना लाजानु नीता दत्यवकोक्यं श्रद्धकः स्कूर्जदूर्जितमवादीत्। भो भो ! भवस्य मध्ये किं प्राकामिमामामन्तकं न कश्चिद्द्वर्तुमीष्टे । तेऽपि सर्थमवादिषुर्यथा लमेवोत्पाटय यदि समर्थमन्योसि । श्रद्धकास्त्रदाकर्षे तां प्राकां वियति तथोच्छास्यांचकार यथा सा दूरमुर्द्धमगमत् । पुनरवादि श्रद्धकेषां यो भवत्स्वकंस्रण्णः

१ 'दर्षोद(द्ध ?)रः ' A. B.

र 'नास्थानात्(स्थात् ?)' A. B.

३ ' व्यपरेण त्वङ्गलानि ' इति B. प्रस्तके नास्ति ।

<sup>8 &#</sup>x27;इत्ये(त्य ?)वलोक्य ' A.

पू 'प्रूड़केन' B. 'प्रूड़केन' इत्यारभ्य 'तथा सुख्यिप्रहारेख प्रहेत्वान्' इत्यन्तं पाठः A. प्रकृते नास्ति। बेखकदोवेख 'प्रूड़कस्तदा-... कार्क्या ते प्राक्तं वियति तथो स्कृतंवांचकार' इति दिवारं विखितमिष्ट।

म खिलामां निपतन्ती साक्षात सातवाहनादिवीरीर्भयोद्वाना-स्रोचनैक्चे स एव सानुनयम्। यथा-भो मदावसः! रच रचास्नाकीनान् प्राणानिति । स पुनैस्तां पतयालुं तथा सुष्टि-प्रहारेण प्रहतवान् यथा सा चिखण्डतामन्वभृत्। तचैकं प्रकसं थोजनवयोपरि न्यपप्त(त ?)त्, देतीयीकं च खण्डं **नागऋदे** ह्वतीयं तु प्रतोजीदारे चतुर्वपथमधे निपतितमद्यापि तधैव वौद्यमाणमासे जनैः। तद्दलविलिमतचमस्ततचेताः चोणिनेता श्रुद्भक्तं सुतरां सरहात्य पुरारचकमकरोत्। ग्रस्तान्तराणि प्रतिषिध्य दण्डधारस्त १स्य दण्डमेवायुधमन्वज्ञासीत्। न (स) १ च श्रूद्रको बिश्चरान् वीरान् पुरमध्ये प्रवेष्टुमपि न दत्तवान्, श्रनर्थ-निवारणार्थम् । त्रन्यदा खसौधस्यो व्यक्तिते ग्रयानः सातवाहनः चितिपतिर्मध्यराचे ग्ररीरचिन्तार्थसुत्थितः पुराद्वहिःपरिसरे करूणं रूदितमाकर्षं तत्रवृक्तिमुपन्थं क्षपाण्यपाणः परदुःखदुः खित-इद्यतया ग्रहान्निर्गमत्। त्रन्तराले प्रूद्रकेना(णा?)वलोका सप्रश्रयं प्रणतः पृष्टश्च महानिशायां निर्गमनकारणम् । धरणी-पतिरवदद्यदयं बिर:पुरप्<sup>र</sup>रिसरे करुणुक्रन्दितध्वनिः श्रवणाध्वनि ज्ञातुं व्रजनसौति पिथकीभावमनुभवस्तरि तत्कारणप्रवित्तं राज्ञोके प्राट्रको व्यजिज्ञ<sup>®</sup>पत्। देव! प्रतीच्यपार्देः खसौधा-

१ 'दग्रहधारस्तस्य' इति B. प्रस्तके नास्ति।

२ 'न (स ?) च ' A. B. इ 'स्रसीधा (ध ?) ख ' A.

ध 'क्रपागापाणि [:]' A, पू 'पर[दुःख]दुःखित' A.

६ 'ग्रूपरिसरं' A., 'ग्रूपरिसर् (रे?)' B.

ອ 'অजिन्य(ज्ञ ?)पत्' A., 'অर्जिन्य(ज्ञ ?)पत (त् ?)' B.

संकर्णाय • पादोऽवधार्यतामहमेव तत्रहित्तमानेखामीत्यभि धार् वसुधानायकं वावर्त्त्यं स्वयं स्दितध्वत्यनुसारेण पुराह्वहिर्गन्तुं पुरस्ताद् व्रजन् दत्तकर्षी गोदावर्याः श्रो(स्रो)तसि कंचन' इट्न्तमश्रोषीत्। ततः परिकरबन्धं विधाय श्रुद्रक्तस्तीर्ला यावत्सरितो मध्यं प्रयाति तावत्पयःपूरश्वायमानं नरमेकं रहननं वौच्छ बभाषे। भोः! कस्त्रं किमर्थं च रौदिषौत्यभिष्टितः स नितरामरुद्दितिनिर्वन्धेन पुनः पृष्टः सष्टमा वष्टे भोः साहसिकं-भिरोमणे! मामितो निष्काम्य भूपतेः समीपं प्रापय येन तच खरुत्तमाचचे-द्रख्कः श्रुट्रक्षसमुत्पाटियतुं यावदयतिष्ट ताव-कोत्पटति सा सः। ततोऽधसात्कोनापि यादसा मा विष्टतोऽयं भवेदित्यात्रङ्ख सद्यः क्रपाणिकामधो वाद्यामास् प्रुट्रकः । तदनु भिरोमाचमेव श्रूद्रक्सथोद्धर्त्तुः करतसमारोद्दत् सघुतया तिष्करः प्रचरद्रधिरधारमवलोका ग्राद्रको विषादमापेदान-स्म-धिगामप्रहर्ति प्रहर्तीरं ग्ररणागतवातुकं श्चिन्तयति चेत्यात्मानं निन्दन् वज्राहत इव चणं मूर्च्छितस्रस्थौ। समधिगतपैतन्यश्चरमचिन्तयत् कथमिवेतत् खद्श्वेष्टितमवनिपतये

१ 'चिभिधानाय (घाय)' B.

र 'खादक्तीं (वक्तीं ?)' A., 'खादका (वक्तीं ?)' B.

३ 'दत्तकार्यों (वर्षे ?)' A. B.

<sup>8 &#</sup>x27;बाचक' T. B., 'बाचके' A.

५ 'वाइवा (या ?) मास ' A.

६ 'मूदकः। इत्यारभ्य-- 'प्रचरद्रिधरधारमवलोका' इत्यन्तं A. प्रक्तने नास्ति ।

निवेद्यियामीति लिज्जितमनास्तरेव काष्ट्रीश्वतां विरचय तत्र ज्वलमं प्रज्वास्य तिष्करः सह ग्रहींला यावद्दर्चिषि प्रवेष्ट्रं<sup>१</sup> प्रवहते तावसेन मस्तकेन निजगदे-भो महापुरुष ! किमर्थ-मित्यं व्यवसीयते भवता यावदहं ग्रिरोमाचमेवासि सेंड्रिकेय-वत्सदा। तदुषा मा विषीद प्रसीद, मां राज्ञः समीप-सुपनयेति तद्वनं निशम्य चमत्कृतचित्तः प्राणित्ययमिति प्रच्रष्टः श्रुद्धक्तक<del>िक्</del>रः पृहांग्रक्तवेष्टितं विधाय प्रातः सातवाह्नसुपा-नमत्। ऋष्टक्कदय प्रयीनायः-श्रद्भकः! किमिदम्। सो-ऽष्यवोचत्। देव! सोऽयं यस्य कन्दितध्वनिर्देवेन राचौ शुत्रुवे इत्युक्ता तस्य प्रागुक्तं वृत्तं सकलमावेदयत् । रेपुना राजा तमेव मस्तकमप्राचीत् भोः! कस्त्रं किमर्थं चात्र भवदागमन-मिति। तेनाभिद्धे महाराज! भवतः कौर्तिसुभाकर्षि समाकर्ष्य करूणहदितव्याजेनात्मानं ज्ञापयिता लामइसुपागमं **दृष्ट**ञ्च भवान्, कृतार्घे नेऽद्य चचुषी जाते इति। कां कलां सम्यगवगच्छसीति राज्ञा पृष्टे तेनोक्तंदेव! गीत<sup>श</sup>कालां वेद्मि। ततो राम्च त्राज्ञया निरवगीतं गीतं गातुं प्रचक्रमे । क्रमेण तद्गानकलया मोहिता<sup>ध</sup> सकलापि नृपतिप्रमुखा परिषत्। स च मायासुर्नामकोऽसुरसां मायां निर्माय महीपतेर्महिषीं महनीयरूपधेयामपजिहीर्षुरूपागतो बभ्रव। न च विदितचर-मेतत्कस्यापि। लोकेस्त ग्रीर्षमाचदर्भनात्तस्य प्राकृतभाषया

३ 'गीतकला (लां?)' B.

<sup>8 &#</sup>x27;मोचितापि सकलापि 'A. B.

'सीसुला,' इति व्यपदेशः इतः। तद्सु प्रतिदिनं निस्न-स्रतितुम्ब(म्ब्?)री मधुरतरं गायति सति श्रुतं तत्ख्ररूपं महा-देखा। दासीसुखेन ऋषं विज्ञ(ज्ञा?)य 'तच्कीपं स्वान्तिक-मानाचितम्। प्रत्यद्वं तमजीगपत् राज्ञी। दिनान्तरे राजी प्रस्तावमासाद्य सद्य एवापहरति सा तां मायासुरः। श्रारोपया-मास च तां घण्टावल्निनामनि खविमाने। राज्ञी च कर्णं कन्दितुमारेमे । हा<sup>९</sup>हं केनायपद्चिये ? त्रस्ति कोऽपि वीरः ष्टियां यो मां मोचयति । तच खूंद<sup>ः</sup>स्नाभिखोन वीरेण श्रुवा धाविला योमन्यत्पत्य च तिद्वमानस्य घण्टा पाणिना गाढ-मधार्यत । ततस्तत्राणेनावष्टञ्चं विमानं पुरसाम्न प्राचा<sup>8</sup>सीत् । तदनु चिन्तितं मायासुरेण किमधं विमानमेतन्न सर्पति ?। यावदद्राचीत् तं वीरं इस्तावलम्बितघाएं ततः खंद्गेन तर्-इस्त्र मिक्कदत्। पतितः पृथियां वीरः। स चासुरः पुरः प्राचलत्। ततो विदितदेथपद्वारहत्तान्तः चितिकान्तः पञ्चा-श्रतमेकोनां(नान्?) वौरानादिचत् - यत्पद्ददेयाः शुद्धिः क्रियतां केनेयमपद्दतेति । ते प्रागपि प्राृ<sup>द्</sup>द्रकं प्रत्यस्यापराः प्रोचु-र्भशाराज! प्रद्वा एवं जानीते ते नैव तच्छी र्षकमा नीतं तेनैव च देवी जड़े। ततो नृपतिस्तस्मे कुपितः ग्रूसारोपण-

१ 'तच्छी बिं'  $A.\ B.$  २ 'हो (हा ?)' A. ह 'खं (खूं?) दला' B. 8 'म् (प्रा ?)चालीत्' B.

पू 'इस्तमं (म ?) च्छिदत्' A. B.,

६ 'स (गू ?)दकं ' B. ७ 'ने(ते ?)नैव ' A. B.

<sup>= &#</sup>x27;बानीत (तं?)' B.

माजाए (यत(त्)। तदनु देशरीतिवशात्तं रक्तचन्द्रनानु सिप्तार्षः प्रकटे <sup>१</sup>ग्रा[य]यिला तेन सह गाढं बद्धा शूलाये याव-द्राजपुरुषाञ्चेसुस्तावत् पञ्चाग्रदपि वीरा(:?) संभ्य प्रद्वत-मवोचत्(न्)। भो महावीर ! किमर्थमेवं<sup>र</sup> रखें<sup>8</sup>व स्नियते भवान्। ऋग्रुभस्य कालहरणिमिति न्यायात् मार्गय नरेन्द्रा-त्कतिपयदिनाविधम्। ग्रोधयः सर्वत्र देव्यपद्वारिणं किमकाण्ड एव खकीयां वीरलकीर्तिमपनयसि। तेनोक्तं गम्यतां तर्ष्टि उपराजं विज्ञ[ा]यतामेतमधं राजा। तैरपि तथाक्रते प्रत्याना-यितः प्रद्वतः चितौन्द्रेण। तेनापि खमुखेन विज्ञप्तिः कता। महाराज ! दीयतामवधिर्यन विचिनोमि प्रतिदेशं देवीं त -दपहारिणं च। राज्ञा दिनदशकमवधिर्दत्तः। श्रुद्रकायहे च सारमेयदयमासीत् तत्महत्तारि । नृपतिरवद्देतद्भषणय्गलं प्रतिभू-प्राय<sup>७</sup>मस्मत्यार्श्वे मुझ, खयं पुनर्भवान् देख्दन्तोपस्थये हिण्डतां महीमण्डलम् । सोऽपादेशः प्रमाणमित्य्दीर्य वीर्यवान् प्रतस्थे । भृचक्रप्रकल्लोलेयकदन्दं प्रदृष्ट्वन्ताबद्धं खप्रय्यापादयोरबध्नात् । श्रुद्धकासु परितः पर्यटाव्यमानोऽपि यावत् प्रसुतार्थस्य वार्तामाच-मपि कापि नोप लेभे तावदिनतैयदहो! ममेदमपय पाः

१ 'ब्राच्चापयत्' B. २ 'शायियता' B.

३ 'एव (वं ?)' m B. 8 'सि(?) राहेव सियते' m A.

पू 'देखपरिचा(पचा ?)रिगं ' A.

६ 'तदिप (प ?) चारियां ' A.

७ 'प्रति प्राभूय (तिभूप्राय ?)' A.

र्नोपलो( ते ?)भे ' A. टं 'खयग्रः ' B. .

प्रादुरभृद् यदयं खामिद्रोची मध्ये भूला देवीमपा जीचरदिति। न च कापि गुद्धिर्क्ञा<sup>र</sup> तस्याः। तस्यान्यरणमेव प्ररणमिति विस्रयः दारुभिश्चितामरच्य<sup>र</sup>ज्ज्वलनं चाज्वालयत्। प्राविशक्तावक्ताभ्यां शुनकाभ्यां देवताधिष्ठिताभ्यां ज्ञातं यदस्मद्धि-पतिर्निधनं धनायस्रक्षीति । ततो दैवतप्रक्र्या प्रद्रञ्जन्तानि भङ्का निर्विषम्बं गतौ तौ तद यदासीच्छूट्रक्तर<sup>४</sup>चितां चिता । केशानाक्षय प्रद्रकं बिहिर्निष्काश(स)यामासतः । तेनायकसात् तौ विस्रोक्य विस्मितमनसा निजगदे-रे पापीयांसौ! किमेतत् राज्ञो मनसि विश्वासनिरासो भवद्यामशुभवद्याम् । यत् प्रतिभुवाविप तेनात्मना सद्द नीताविति । भविष्यति । भषणाभ्यां बभाषे-धीरो भव। त्रसाद्दर्भितां दिग्रम<sup>६</sup>नुसर सर्भसं का चिन्ता तवेत्यभिधाय पुरोध्रय प्रस्थितौ तेन सार्द्धम्। क्रमात् प्राप्तौ को स्वापुरम्। तत्रस्थं महासार्द्धी-देवा भवनं प्रविष्टौ। तत्र प्रद्वक्रसां देवीमभ्यर्च सुप्रसस्तरासीन-स्तिराचमुपावसत्। तदनु प्रत्यचीभ्रय भगवती **महास्त्रस्ती**-स्व<sup>°</sup>मवोचत्। वसः! किं स्टगयसे। श्रृद्धकेणोक्तं स्वामिनि!

१ 'उ(ख?)पाजी हरत्' A. B.

र 'लब्धः (ब्धा ?)' B.

३ 'खरचयञ्च( ज्व?)लनं ' A.

<sup>8 &#</sup>x27;रिचता [चिता]' A.

पू 'निष्कासयामासतुः' A. B.

६ 'मनुसर' इति दिवारं लेखकदोषेगा B. प्रस्तके।

७ 'मञ्चानचीं(ची ?)सं? B.

सातवाह्नमहीपालमहिष्याः श्रृद्धिं वद कास्ते केनेयमपह्नता । ंश्रीदेशोदितं—सर्वान् यचराचसकृतादिदेवगणान् संमीखं तत्रवृत्ति-मदं निवेदस्थियामि । परं तेषां कृते लया बच्युपद्वारादि प्रगुणीकृत्य धार्यं यावच ते कणेकृत्य बच्चायु १पभुज्य प्रौता न रच<sup>र</sup>णीयाः। ततः श्रूट्र**क्**लेषां भवेयुसावत्वया विद्वा दे(दे ?)वतानां र तर्पेणार्थं कुण्डं विरचय होममारेभे । मिलिताः सुकत्तरैवतगणाः खां खां भुक्तिमग्निमुखेन जग्रहे(इ:?)। तावत्तद्भोम-धूमः प्रस्मरः प्राप तत्स्थानं यत्र मायासुरोऽस्त् । परिज्ञातल[तल ?]त्र्यादिष्टश्रूट्रक्होमखरूपेण प्रेषितः को स्नासुर्नामा होमप्रत्यूहकरणाय। समागतश्च वियति कोस्नासुरः खरेनया समम्। दृष्टश्च दैवतगणेश्वकितं च तैः। भषणौ<sup>ध</sup> दिव्यप्रक्या युयुधाते दैत्यैः स**र** । मारितौ च तौ दैत्यैः। ततः श्रूद्रकः खयं योद्धं प्रावृतत्र (त्)। क्रमेण दण्ड्यतिरिक्तप्रहा(ह?)र्<sup>द</sup>णान्तराभावाद्दण्डेनैव बह्नस्विधनं ततो दत्तिणवाङ्गं देत्या°सस्य चिच्छिदुः। नौतवानसुरान्। पुनर्वामदोणीव दण्डयुद्धमकरोत्। तसिम्नपि किम्ने दिचिणा-क्विणो<sup>र</sup>पात्तदण्डो योद्धं सग्नः। तमापि देखेर्नुने वाम<sup>१</sup>-

१ 'बल्यादु(द्यु ?)पभुज्य ' A. २ ' र ज्ञागीया(ः) ' A. B.

इ 'दे(दे ?)वतानां 'A. B. 8 'भषग्रे(गौ ?) 'B.

पू 'प्राक्तत्' A. B.

६ 'प्रहरूख(**णा**?)? B.

७ 'तस्य' इति B. पुस्तके नास्ति। 🗢 'वामदोक्ते(व्यो ?)व' A.

६ 'दक्तिगांक्रि(क्ट्रिं?)गों ' A. B.

१० 'वामपदच(दात्त ?)'  ${f A., 'वामपद<math>...$ यछः'  ${f B. }$ 

पदात्त्रयष्टिर्युधात । तमपि क्रमादि क्हिदससुराः । ततो दन्ते -र्दण्डमादाय युयुधे। ततसीर्मस्तकमच्छेदि। त्रथाकण्डलप्ता देवगणास्तं श्रूद्रकां<sup>र</sup> भ्रुतिपतितशिरस्तं दृष्टा श्रर्षा ! द्भृक्तिदातुर्वराकस्थास्थ<sup>३</sup> किं जातमिति परितय योद्धं प्रवृत्ताः कोल्लासुर्ममारयन्। ततः श्रीदेव्याः श्रव्हतेनाभिषिच पुनरनुसंहिताङ्गञ्चके ग्रूट्रकः प्रत्युच्जीवितञ्च। सारमेया-विष पुनर्जीवितो । देवी च प्रसन्ना सती तसी खद्गरनं <sup>4</sup>प्रददौ, श्रनेन लमजयो भविष्यसौति च वरं व्यतरत्। ततो महासद्यादिदैवतगर्णः मह सातवाहनदेयाः ग्रह्यर्थ समग्रमपि भुवनं परिभ्राम्य प्राप्तः प्राद्धको महार्णवम् । तत्र चैकं वटतरसुचैस्तरं निरीच्य विश्रामार्थमार्रोह। यावत्पग्यति तच्छाखायां सम्बमानमधः शिर्सं काष्ठकी सिकाप्रवेशितो (र्द्धपादं पुरुषमेकम्। स च प्रसारितिजिङ्कोऽन्तर्जन्नं विचरतो<sup>०</sup> जन्नचरादीन् सम्बितोऽसि । तेनोन्नमहं मायासुर्ख कनिष्ठो भ्राता । च मदमोन्मदिष्णुर्मद्यजः प्रतिष्ठानाधिपतेः सातवाद्दनस्य महिषौं रिरंसुररपाहरत् सीतामिव दश्रवदनः। सा च

१ 'खदिए(चिक् ?) [द] इसुराः ' B. २ 'शूदं' B.

३ 'अस्य' इति A. पुस्तके नास्ति।

<sup>8 &#</sup>x27;संदे(स्वके ?)' B.

पू 'ददौ' B.

६ 'प्रवेशितोर्ड(र्द्ध ?)पादं A. B.

७ 'विरच (चर ?)तो ' B. - ' स्रूडकेन(ग ?) ' A. B.

र 'रिरंसंसः(रिरंसः ?) ' A.

प्तिव्रता तम्ने स्कृति । तदनु मया प्रोक्तोऽग्रजन्मा न युज्यते परदारापहरणं तव ।

"'विक्रमाकान्नविश्वोऽपि परस्तीषु रिरंसया। कला कुलचयं प्राप नरकं दशकंधरः॥"

द्रत्यादिभिर्वाशिभनिषिद्धः बुद्धो मह्यं मायासुर्ोऽखां वटगाखायां टिङ्किला मामित्यं घाडम्बयत्। त्रहं च प्रसारित-रसनः समुद्रान्तःसंचरतो जलचरादीनभ्यवहरन् प्राणयात्रां करोमीति श्रुला श्रूद्रको १८ यभाणीदहं तस्वैव महीस्रतो स्तयः श्रुद्भक्तनामा। तामेव देवीमन्वेष्टुमागतोऽस्मि। चेत्तर्षि मां मोचयत यथा<sup>४</sup> इंसइ भूला तं दर्शयामि तां च देवीम्। तेन खस्थानं परितो जातुषं दुगं कारितमस्ति। तच निरन्तरं प्रज्वलदेवास्ति । ततस्तद् सङ्घा मध्ये प्रविष्य तं निपात्य देवी प्रत्या इतंबा इत्याकर्ष ग्रुट्रक्किन क्रपाणेन तत्काष्ट-बन्धनानि <del>च्</del>क्न्ला तं पुरोधाय<sup>५</sup> देवतगणपरिवृतः प्रस्थाय तत्स्थानान्तः प्राविश्वत्। दैवतगणांश्वावलोका प्राका**रसुब**ङ्गा मायासुरः खसैन्यं युद्धाय प्रजिघायः। तस्मिन् पञ्चतामञ्चिते खयं योद्भुसुपतस्थे । ततः क्रमेण श्रूट्रकस्तेनासिना तमवधीत् । ततो घ्रा**टावलम्बि**विमानमारोष देवीं देवतगर्णेः सचा प्रस्थितः प्रतिष्ठानं प्रति।

इ 'ग्रूडो(डको ?)' B. 8 'तथाइं' B.

थू 'प(पु शेरोधाय' B. ं ६ 'देवी(वीं)' B.

इतस्य दशमं दिनम वधी क्रतमा गतमवगत्य जगत्य धिपतिधातवान्। त्रश्चो न मम महादेवी न च स्रद्भकावीरी
नापि च तौ रसना शिलहो। स्वं मयेव सुबुद्धिना विनाशितमिति श्रोच य नि सपरिक्षद एव प्राणत्या ग (गं) चिकी: (कीर्युः)
पुराद्विश्चितामर चयचन्द्रनादिदाहिभः। यावत् चणादाशुश्चचिणं
चेष्यति परिजनश्चितौ तावद्वर्धापक एको देवगणमध्यासमायासीत्,
व्याजिञ्चपत्र, सप्रश्रयम्। देव! दिश्चा ध्वर्द्धसे महादेव्यागमनेन। तिश्चास्य श्रम (व) ए रस्यं नरेश्वरः स्फुरदानन्दकन्दिखतदृद्य जर्ध्वमवलोकयञ्चालुलोके नभित्त देवतगणं स्रद्भक्तं च।
श्वयमपि विमानादवतीर्य राजः पदोर पतत् महादिवी च।
श्वयमपि विमानादवतीर्य राजः पदोर पतत् महादिवी च।
श्वयमपि विमानादवतीर्य राजः पदोर पतत् महादिवी च।
श्विमन नन्द सानन्दं मेदिनीन्दः १० स्रुद्धकं राज्याद्धं च तस्मै
गादित ११। सोत्सवमन्तर्गरं प्रविग्य श्रुतस्र द्वाच स्वरित १९(ः)
वह महित्या राज्यश्रियसुपवसुके महासुजः।

द्रत्यंकारं नानाविधानान्यवदानानि हासचितिपासस्य कियनि गाम व्यावर्षियतुं पार्यन्ते। स्थापिता चानेन गोदावरीसरित्तीरे

१ 'दर्श(ग्रमं ?)' A. २ 'दिन[म ?]वधीक्तवा' B.

इं 'रसना होलि(लिहो ?)' B. ४ 'ग्रोचयन्' B.

प् 'वर्ड्डसे' B. ६ 'श्रम(व ?) गा ' A.

७ 'पदो[र रै]पतत्' A. B. ८ 'महादी(दे रै)वी ' A.

६ 'खभिननन्दन(ननन्द ?)' B.

१० 'मेद(दि ?)नीन्दुः' A. 'मेदिनीं...:' B.

११ 'प्रादिता(त ?)' A. ' १२ 'चरित[ः]' A. B.

मुहास्त्रस्त्रीः। प्रासादे ऋन्यान्यपि यथाई दैवतानि निवेशितानि तत्तत्स्थानेषु। राज्यं प्राज्यं चिरं भुद्धाने जगतीजानावन्यदा कञ्चिद्दारुभार्वाह्रकः? कस्यचिद्वणिज एस (जो) वीधौ चारूणि दारूष्याइत्य विक्रीणीतेसा। दिनान्तरेच तस्मिम्न-नुपे<sup>8</sup>युषि वणिजा तद्भगिनी पृष्टा किमधे भवद्गाताच नागतो तया बभाणे श्रेष्ठिश्रेष्ठ ! मत्मोदर्यः खर्गिषु मदीय्या म र्संप्रति प्रतिवसति । वणिगभणत्कथमिव । सावद्<sup>ब</sup>त्कुङ्गणबन्धा-दारभ्य विवाहप्रकर्णे दिनचतुष्ट्यं नरः खर्गिष्विव वसन्तमात्मानं मन्यते तत्त्रद्रसवास्रोकनकौद्धरूषात्। तच्चाकर्ष्य राजाय-चिन्तयदक्षे ऋषं किं न खर्गिषु वसामि । चतुर्षु दिनेव्यनवरतं विवाहोत्सवमय एव स्थास्थामौति विचार्य चातुर्वर्ष्णे यां यां कन्यां य्वतिं वा रूपप्रासिनीं प्रथति प्रश्णोति सा वा तां तां सोत्सवं पर्यणेषीत्। एवं च भ्रयस्थने इसि (गच्छति सोके श्विन्तितमहो ! क्यं भाव्यमनपत्थेरेव सर्ववर्णैः खेयम्, सर्वकन्यास्तावद्राजेव विवोढा योषिदभावे च कुतः सन्ततिरिति। एवं विषषेषु १ लोकेषु विवाह-वाटिकानाचि गामे वास्तव एको दिजः पीठजादेवीमाराध्य व्यजिज्ञपत्-भगवति ! कथं विवाहकर्मास्मदपत्यानां भावीति । देखोक्तं भो वाडव! लङ्गवनेऽहमात्मानं कन्यारूपं क्रलावतरिखामि।

१ '[नि ?]वेप्रातानि ' A. २ ' ছार(वा ह ?)कः ' A.

**३ 'विधानस्य(जो)' A. B.** 

<sup>8 &#</sup>x27;तस्मित्त(त्रन ?)पेयुषि ' A.

५ 'मदीथा' B.

६ 'सा च(व)[द ?]त्' B.

७ 'चतुष्टय(यं)' A. B.

प् 'को(को ?)तृचलात् ' B.

६ 'गच्हं(च्ह ?)ति ' B.

१० 'विषद्भे(से ?)षु ' A. B.

यदा मां राजा प्रार्थयते तदा इं तसी देया ग्रेषमइं भिक्क (पि.?) हो । तथैव राजा तां रूपवतीं श्रुला विश्रमयाचता। सोऽपि जगाद *दत्ता मया परं महाराज ! श्रवा 'गत्य मत*्कन्योदोढ्या । प्रतिपन्नं राज्ञा। गणकदत्ते लग्ने क्रमादिवाहाय प्रचितः प्राप्तय तं ग्रामं यग्रुरकुलं च नृपतिः । देशाचा <sup>१</sup>रानुरोधाद्वधः वरयोरन्तराले जवनिका दत्ता। त्रञ्जलि वर्गं धरीला जैर्धतो लग्नवेलायां तिरस्करिणीमपनीय यावदन्योन्यस्य ग्रिरसि लाजान् विकि<sup>भ</sup>रौतुं प्रदृत्तौ तदनु <sup>६</sup> किल इस्त<sup>०</sup>ले( मेला)पो भविख<sup>ट</sup>तौति। तावद्राजा तां रौद्ररूपां राचसीमिवैचिष्ट। ते च लाजाः कठिनपाषाणकर्कररूपा राज्ञः ग्रिरसि खगितुं लग्नाः। चिति-पतिरपि किमपि विकत मिदमिति विभावयन् पसायित-स्तावत् सा पृष्टसम्रामाणकसानि वर्षन्ती प्राप्ता । ततो १० नर-पतिनीगृहदं प्राविश्व जिजनास्त्रीमम्। तत्रैव च निधनमानशे श्रद्यापि सा पौठजा-देवी प्रतोख्या बहिरासे निज-श्रुद्रकोऽपि क्रमेण कालिकादेचाऽजारूपं विक्रत्य वापीं प्रविष्टया कर्णरसितेन विप्रसभ्य तिस्रकासमार्थं प्रवि ११ प्रन् पतितस्य तस्य क्रपाणस्य कूपदारे तिर्यक्षपतनाक्तिसा<sup>११</sup>कः पञ्चता-

<sup>•</sup>१ 'म(च ?)जा'  $A.\ B.$  २ 'देशाचा[रा ?]नुरोधात्'  $B_{ullet}$ 

इ 'खझलीः (लिः ?)' A. ४ 'युगंघरे(री ?) लाजैः' B.

<sup>.</sup> भ 'विक(कि ?) रीतुं' A. B. ६ 'त[द ?] नु ' B.

९ 'इस्तेंबे(नेका ?)यो 'A.B. ८ 'भविष्यसौ (तौ ?)ति 'B.

<sup>.</sup> ६ 'वैद्यतं' B.

१॰ 'तनो(तो ?) ' B.

१९ 'प्रति(वि ?) ग्रन् ' B. १२ 'क्रिझागाः(कः ?) ' A.

मानस्। महालच्या हि वरवितरणावसरेऽसादेव कौचेयकात्तव दिष्टान्तावाप्तिर्भविचौत्यादिष्टमासीत्। ततः प्रात्तिकुमारो राज्येऽभिषिकः सातवाह्यनायिनः। तदनन्तरमदापि राजा न कश्चित्प्रतिष्ठाने प्रविश्वति वौरचेचे इति।

त्रत्र च यदसंभायं क्वचिदृचे तत्र परसमय एव मन्तयो हेतुर्यन्नासंगतवाग्जनो जैनः॥ '

रति प्रतिष्ठान<sup>१</sup>कल्यः प्रसङ्गतः सा<sup>र</sup>तवाह्नचरिचलेशयः विरचितः श्रीजिनप्रभस्रिसः॥

> च<sup>र</sup>के प्रतिष्ठानकत्त्वः श्रीजिनप्रभस्रितिः । सातवाह्नस्यस्य कयांग्रश्च प्रसङ्गतः ॥

> > यं. १६६। म्न. ८॥

१ 'प्र[ति ?]छान ' A.

२ 'सातवाष्ट्रगचरितलेग्रुख जिनप्रभस्नरिभः' इति  $oldsymbol{A}$ . पुत्तके नास्ति ।

३ 'पद्यस्यास्य पूर्वाईं ' A. एस्तके नंस्ति।

क्रभद्रनेयभङ्गानामङ्गानां जनपदस्य भूषायाः । 🕜 चम्पापुर्याः कन्यं जन्यामसीर्थपु( धु ? )र्यायाः॥

श्री<sup>१</sup>वासुपूज्यख विभुवनजन-दादग्र<sup>९</sup>जिनेन्द्रस्य पूज्यानि गर्भावतार्जनाप्रवच्यानेवलज्ञाननिर्वाणोपगमलचणानि पश्च-कल्याणकानि जिच्चिरे॥ १॥

त्रसामेव श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्रपुनमधवनृपतिपुनी स्व ध्याने-कुचिजाता रोहिग्गी नाम कन्याऽष्टानां पुत्राणासुपरि जन्ने। खयंवरेऽप्रोक्तराजन्यकर्ष्टे वरमाखां निचिष्य तं परिणीय पहराज्ञी जाता। क्रमेणाष्टी पुत्रांश्चतस्रश्च पुत्री-रजीजनत्॥ २॥

श्रन्यदा [श्री]<sup>५</sup>वासुपूज्यभिष्ययो रूप्येनुस्मस्वर्णकुस्मयो-र्भुबाददृष्ट<sup>4</sup>दुःखले हेतुं प्राग्जनाचीणं रोहिस्गीतपः श्रुला सोद्या÷ पन°विधि प्राचीकमत्, सुितं च सपरिच्छदाऽगच्छत्॥ ३॥

त्रस्यां कर्कार्डुनामधेयो भूमण्डलाखण्डलः पुरासीद् यः कादम्बर्यामटयां कलिगिरे रूपत्यकावर्तिनि कुग्डनानि सरोवरे श्रीपार्श्वनायं इदाखावखायां विचरनं इस्तियन्तरातु-भावात् कि सिकु खतीर्थतया प्रतिष्ठापितवान् ॥ ४ ॥

श्रस्थां सुभद्रा महासती पाषाणमयविकटकपाटमयसंपुट-पिहितासिसः प्रतोसीः गीसमाहात्यादामसूचतन्तुवेष्टितेन तित-

१ 'भूब्बाया[:]' B.

र ' दादश्रम ' A. B.

३ 'श्रीमेव(?) वास्पूज्यस्य ' B. ४ 'श्रील (लश्री ?) ' B.

भू 'ऋौवासपूज्य' B.

**६ 'बदृष्टः(छ** १) ' B.

 <sup>&#</sup>x27;सोंद्यापनविधि' B.

प 'विलिगिरे' B.

्चना कूपाच्चलमाक्रय तेनाभिषिच्य सप्रभावनसुद्वा(दघा) <sup>१</sup>टयत् । एकां तु तुरीयां प्रतोलीमन्यापि या किल मत्पदृशी सुचरित्रा भवति तये प्यमुद्वाटनीयेति भणिला' राजादिजनसमचं तथैव पिहितासेवास्थापयत्। सा च तद्दिनादारभ्य चिरकासं तथैव दृष्टा जनतया। . क्रमेण विक्रमादित्यवर्षेषु पश्चधिकत्रयो-द्याप्रतेव्यतिकान्तेषु [वि. सं १६६०] साप्तायती हमीर-श्रीसरवाणसमसदीनः शंक रपुरदुर्गोपयोगिपाष प्रण्वस्य हणा र्थ प्रतोलीं पातयिला कपाटसंपुटमग्रहीत्॥ ५ ॥

त्रस्यां दिधवाहननृपतिर्मिहिया पद्मावत्या सह तदीहर-पूरणार्थमनेकपारूढः संचरन् स्टतारण्हानीविचारेण प्रति व्रजताऽपवाहितः खयं तस्त्राखामासम्ब करिणि पुरः संचरिते व्याद्यत्येमामेव खपुरीमागमत्। चासामर्थात्तदारूढेवार<sup>०</sup>ष्यानीमगात्। तदवतीर्णा क्रमेण स्नुनुं सुषुवे। स च कारका न्दु(प्डु)नीम चितिपतिरजनि का सिक्कि पु। पिचा सार्ट्सं युद्ध(ह्य ?)मानः प्रतिषिद्ध त्रार्थया जनन्या । महारुषभख यौवनवार्द्धक्रदर्भनाच्चातः प्रत्येकबुद्धः सिद्धिं चाससाद ॥ 🗧 ॥

ग्रस्थां चन्दनबासा दिधवाहननृपतिनन्दन<sup>भ</sup> जन्ममु(उ)प-लेभे। या किल भगवतः श्रीमहावीर् ख कौशास्त्र्यां सर्प-

१ 'जदघाट[य ?]न् (त् ?) A. B. २ 'त... थ ' B.

s 'वर्षेशु(षु ?)' B. ३ 'कि(का?)मेख' B.

र 'कि(ज ?) संग ' B. १ 'वस्त्र(सु !) ' D. ५ 'पाक्षायम् थं ' B. ६ 'पाक्षायम् थं ' B. ७ 'चार्त(र ?) स्थानी ' A. : = 'करकास्तुः' A. B.

<sup>&</sup>amp; 'वार्डकदण्लादर्भगाच्चातः' B.

कोणखकुल्मामः पारणाकारण्या पञ्चदिनोनषण्मासावसाने द्रव्यचेत्र-कालभावाभिग्रहानपूर्यत्॥ ७॥

ऋखां पृष्टचम्पया सह श्रीवीरस्तीणि वर्षाराचसमय-सरणानि चक्रे॥ प्र॥

ग्रस्या एव परिसरे श्रीश्रेशिकसः तरशोक श्वन्द्रो नरेन्द्रः क्राशिकापरास्यः श्रीराजयहं जनकशोकादिहाय नवीनां चम्पामचीकरचारुचणकरोचिषां राजधानीम् ॥ ८ ॥

त्रस्थानेव पारादुकुलमण्डनो दानग्रौण्डेरषु दृष्टान्तः श्रीकर्ण-नृपतिरग्राद्राच्यश्रियम् । दृश्यन्ते चाद्यापि तानि तानि तदव-दानस्थानानि ग्रङ्कारचतुरिह्नादौनि पुर्यामस्थाम् ॥ १०॥

श्रस्यां सम्यादृशां निदर्भनं सुदर्शनश्रेष्ठी दिधवाहनभ्रापस्य राज्याऽभयास्यया संभोगार्थनुपसार्यमाणः चितिपतिवचसा
वधार्थं नीतः । स्वकीयनिष्क्षं मण्णीनसम्बद्धभावाक्तष्टशासनदेवता सान्निधात् श्र्लं हैमसिं हा सम्बत्ता ?]मनेषीत्, तरवारिं च
निश्चितं सुरभिसुमनोदामभू स्थमन्यत् ॥ ११ ॥

श्रस्यां च कामदेवः श्रेष्ठी श्रीवीर्स्योपासकायणीरष्टा-द्याकनककोटिखामी गोद्यसम्बयुत्तवद्गोकुलाधिपतिर्भद्रापति-

१ 'बाग्रोकवंग्रे' B. २ '...न ग्रौरिहेषु' B.

इ 'चतुर(रि ?)कादीनि' A. B. 8 'निःकम्प' A. B.

पू 'हैमसिंहासनताम्', A. B.

ध 'संरमिस्तमनोदामभूयमनोदा(?)' A. B.

रुभ्वत्। यः पौ षधागारस्थितो मिथादृग्देवेन पिशाच-गजभुजगण्डपेरपसर्गितोऽपि न चोभमभजत्। स्नाधितस्र भग-वतान्तःसमवर्षरणम्॥ १२॥ '

त्रखां विहरन् श्रीश्रयां भवस् रिश्चतुर्दश पूर्वधरः खतनयं मनका भिधानं राजयहादागतं प्रवाच्य तखायुः षण्तासाव-शेषं श्रुतज्ञानोपयोगेनाकलय्यं तद्ध्ययनार्थं दश्रविकालिकं पूर्वगतानिव्यूढवान्। तचात्मप्रवादात् षड्जीवनिकां अर्मप्रवादात् पिण्डेषणं(णां?) सत्यप्रवादादाकाश्रद्धिं श्रवश्रिष्टाध्ययनानि प्रत्या-खानपूर्ववतीयवस्तुन दति॥ १ ३॥

श्रखां वास्तयः कुमार्नन्दी सुवर्णकारः खवैभधवाभिस्त-धनदमदोऽक्वग्रक्वगानुप्रवेगात् पञ्च ग्रैसाधिपत्यमधिगत्य प्राग्भवसुद्द-च्युतविवुधबोधितः चार्गोग्रीर्षचन्दनमयीं जीवन्त(वत्) स्वामिनीं सासंकारां देवाधिदेवज्रीमहावीर्प्रतिमां निर्मसे॥ १४॥

त्रस्थां पूर्माभद्रे चैत्ये श्रीवौरो वाकरोद्योऽष्टापदमारोहति स तद्भव एव सिध्यतीति ॥ १५ ॥

१ 'पो(पौ ?) वधागार' A.

२ 'सुनगरूपैरपसर्गितोऽपि न चोभ' इति लेखकरोषेण दिवारं A. एक्तके। इ 'श्रीप्रस्थभव' B.

<sup>8 &#</sup>x27;यमनि(न ?)काभिधानं' A.

५ 'खविभववैभवाभिभूत े A. B.

६ 'बोधितचारगोग्रीर्घं' A.

७ 'जीवन्त[वत् ?]खामिनी ' A.

श्रस्यां पालितनामा श्रीवीरोपासको बिषक् तस्य पुत्रः ससुद्रयाचायां ससुद्रे प्रस्तत रति ससुद्रपाली वध्यं नीयमानं वीच्य प्रति'बुद्धः सिद्धिं च प्रापत् ॥ १ ६ ॥

श्रेखां सुनन्दः श्राद्धः साधूनां मलदुर्गन्धं निन्दिला स्तः कौश्रास्त्यामिभ्यसतोऽभ्रद्भतं चागहौदुदौर्षदुर्गन्धः कायोत्पर्गेण देवतामाक्त्य खाङ्गे सौगन्धमकाषीत् ॥ १०॥

त्रखां कौ प्रिकार्यभियाङ्गिष्ठः स्ट्रकाभ्या स्वान-संविधानकं सुजातप्रियङ्गादि-संविधानकानि च जिल्लारे ॥ १८॥

द्दत्यादिनानाविधसंविधानकरत्नप्रकटनानावृतनिधानिमयं पुरौ। श्रव्यास्य प्राकारिभित्तिं प्रियसखीव प्रतिचणमालिङ्गतिपावन-धनरसपूरितान्तरा सरिदरा प्रसृत्वरवीचिभुजािभः॥१८॥

उत्तमतमनरनारीसुकामणिधोरणिप्रसवश्यक्तिः।

नगरी विविधाङ्गतवसुप्रासिनी मासिनी जयित ॥२०॥ जन्मसूर्वासुपूज्यस्य तङ्गाक्षा स्त्रयते बुधैः । चम्पायाः कस्पमित्याधुः (इः?) श्रीजिनप्रभस्ररयः ॥२१॥

दित श्रीचस्याकन्यः समाप्तः॥

मं ४००॥

१ 'प्रतिब(बु १) द्धः' B. २ 'दुर्गधं(सं १) ' A.

इ 'वडकान्याखान' B. ६ 'मिर्त्ति(तिं ?)' A.

थू 'चन्याया[ः]' A. ् ई 'ऋोजिनप्रभसुरिभिः (रयः ?)' B. ७ 'सं थू७' A.

श्रानम्य श्रीनेमिनमनेकपुंरत्नजनिपविचयः। श्रीपाटिलिपुचाज्ञयनगरस्य प्रसुमः कल्पम् ॥ १॥

पूर्वं किल श्रीश्रोणिक्तमहाराजे रखं गते तदाता आद्या क्रिया का सम्पापुरीं न्यवीविभन् । तिसंश्वालेख्य भेषवतां श्याते तत्सु त्रह् यिनाम् धेयश्रमायां चो णिजानिर जिनष्ट । सोऽपि खिपतु स्तानि तानि सभाकी डाभ्ययना सना दिख्या नानि पश्च न्यस्तो कं भ्रोक सुद्व हत् । ततोऽमा श्यानु मत्या नृतनं नगरं , निवेभियतं नैमित्तिक वरान् खानगवेषणा यादि चत् । तेऽपि सर्वच तांस्तान् प्रदेभान् पश्चन्तो गृङ्गातटं ययुः । तच कुसु मपाट सं पाट सितसं प्रेच्य तच्छो भाचमत्कृता सच्छा खायां निष्णं चाषं यात्त्रवदनं स्वयं निपतत्की टक पेटक मासो क्या चित्रच सिक्ता व्या खाने नगरे निवे स्वयं स्वयं मेख की टाः पतनाः सन्ति तथा च खाने नगरे निवे शितेऽस्य राज्यः स्वयं श्रियः समेष्यन्ति । तच ते राज्ये व्या जिष्णा स्वा स्वयं श्रियः समेष्यन्ति । तच ते राज्ये व्या जिष्णा । सोऽप्यतीव प्रसुद्तिः । तचे को जर स्विमित्तिको व्या हर देव ! पाट सात स्तर्यं न सामान्यः । पुरा हि ज्ञानिना किष्यं—

पाटलाद्रुः पविचोऽयं महासुनिकरोटिश्दः । एकावतारोऽस्य मूलजीवश्चेति विशेषतः ॥

१ 'कल्पम्' इति A. प्रस्तके नास्ति।

र 'महाराज्ञे(जे ?)' A. ३ 'प्रीव...प्रयाते' B.

ध 'म(मा ?)त्यानुमा(म ?)त्या ' A. B.

पू 'नैमित्तिकवरात्(न्?) A. ं ६ 'क[रो ?]टिभूः' B.

राज्ञोकं कतमः स महासुनिः?। तदनुजगाद नैमित्तिकः। श्रूयतां देव! उत्तरमथुरायां वास्तयो देवदत्ताखो वणिक्षुची दिग्याचार्थं द्श्चि**ग्यम्युर्**मममत् । तच तस्य जय<sup>ि</sup>सिंहनासा विणिक्षुचेण सह सौहदमभवत्। श्रन्यदा तहुहे भुद्धानोऽन्त्रिका-नाची तच्चामिं खाने भोजनं परिवेष्य वातयजनं कुर्वती रस्यक्पा-मास्रोक्य तस्थामनुरको दितीयेऽक्रि चरकान् प्रेय जयसिंहं तामयाचिष्ठ । सोऽभ्यधादहं तसा एव ददे खसारं यो महहा.. हुरेन भवति। प्रत्यक्तं तंतंच यदा पर्यामि । पत्यजना तावद्यदि महुहे स्थाता तस्य जामिं दास्यामीति। देवदत्तोऽप्योमित्युक्वा ग्रुभेऽिक्व तां पर्यण्यीत्। तया सह भोगान् भुद्धानस्था<sup>8</sup>न्यदा पित्रभ्यां लेखः प्रैषि । तं वाचयतस्तस्य नेचे वर्षित्स मू(श्रू ?)णि प्रदत्ते । ततस्तया हेतुं पृष्टोऽपि याव-मामबीत्तावत्तयादाय लेखः खयं वाचितस्तत्र चेदं सिखित-मासीत् ग्रह्भ्याम् । यदत्सावां दृद्धौ निकटनिधनौ यदि च मौ जीवन्तौ दिदृ<sup>६</sup>चमे(सि) तदा द्रागागन्तयमिति । तदनु सा पतिमाय(या ?) ख भातरं इठादणनजिज्ञपत्। भर्जा सह प्रतस्थे चोत्तरमथुरां प्रति सग<sup>8</sup>र्भा। क्रमानार्गे सूनुमसूत। नामाख पितरौ करिखत इति देवदत्तोको परिजनस्तमर्भकमिना-

१ 'करोटिभू'— इत्यारभ्य 'स मञ्चामुनि,' इत्यन्तः पाटः A. एस्तके नास्ति। २ '[जय ?]सिञ्चनाम्चा' B.

र 'कुर्वन्ती' A. B. ४ 'सञ्चत्रतस्य' A. 'सञ्चनत्तस्य' B.

धू 'बम्भू' A. B. ६ 'दिवृद्धासे(सि ?)' A. 'दि... ह्यासि' B. ७ 'सर्गर्भाः(मी ?)' B.

्पुच , इत्युक्षापितवान् । क्रमेण देवदत्तोऽपि खपुरी प्राप्य पिंतरौ प्रणम्य च भिन्नं तयोरार्पयत्। संधीरगोत्याख्यां तौ नप्तुश्वक्षाति तथाय**न्त्रिकापुच इ**त्येव पप्रथेऽसौ। वर्ध-मानञ्च प्रा<sup>१</sup>प्रतारुखोऽपि भोगांसृखविद्वधूय जयसिंहाचर्म्यपार्श्व दीचाम<sup>ए</sup>ग्ट(ग)हीत्। गीताथींभृतः प्रापदाचार्यकम्। ऋन्यदा विहरन् समच्छो वार्ड्सके पुष्यभद्रपुरं गङ्गातटः प्राप्तः। तत्र पुष्पकेतुर्नृपसदेवी पुष्पवती तयोर्थग्रजी पुष्पचूसः पुष्पचूला चेति पुत्रः पुत्री चास्ताम्। तौ च सह वर्द्धमानौ क्रीडन्ती च परस्परं प्रीतिमन्ती जाती। राजा दध्यी यद्येती वियु<sup>रु</sup>च्येते तदा नूनं न जीवतोऽहमणनयोर्विरहं सोढुमनीग्रः तदनयोरेव विवाहं करोमीति ध्याला मन्त्रिमित्रपौरांश्क्लेना-ऽष्ट<sup>रा</sup>च्छत्। भो! यद्रवमन्तःपुर जत्पद्यते तस्य कः प्रभुः? तैर्विज्ञप्तं दे(व? म)नाःपुरोत्पन्नस्य किं वाच्यं यद्देशमध्येऽप्युत्पद्यते रक्षं रा<sup>द</sup>जा तद्यथेच्छं विनियुङ्गे। कोऽत्र बाधः? तच्छ्रुला खाभिप्रायं निवेद्य देव्यां वारयन्यामपि तयोरेव संबन्धमघटयस्नृपः। तौ दम्पती भोगान् °भुङ्कः(भुङ्काते) स्ना। राज्ञीतु पत्यपमान-वैराग्यादृतमादाय खर्गे देवोऽभूत्। ऋंन्यदा पुष्यकेती कथाभेषे पुष्पचूली राजाभृत्। स च देवः प्र<sup>म्</sup>युकाविधस्तयोरक्कत्यं त्राला स्त्रि पुष्पचूलाया नरकानदर्भयत् तदुःसानि च। सा

१ 'पाप्तं(त ?) ' A. २ 'च्याट(य ?) हीत्' A. B.

३ 'वियुक्य(क्ये ?)ते ' ष्ट. ४ 'खनीग्रः[:] ' A.

प् 'च्यप्रथ(च्छ ?)इ'A. ६ 'तदाजा यथेच्छं विनियुक्ते 'A. B.

७ 'सङ्काः स्म ' A. B. 🕒 'देव प्रयुक्ताविधः'.A. B.

च प्रबुद्धा भीता च पत्युः सर्वमावेदयत्। सोऽपि प्रान्तिक-मचीकरत्। स च देवः प्रतिनिग्नं नरकांस्त्रस्था ऋदर्भयत्। राजा त सर्वांस्तीर्थिकानाह्रय पप्रच्छः। कीदृग्ना नरकाः स्थुरिति कैश्विद्गर्भवासः, केश्वन गुप्तिवासः, कैरपि दारिद्यमपर्वः पारत(म्ब्य?)-मिति तैर्नरका श्वाचचित्ररे। राज्ञी त सुखं मोटयिला तान् विसंवादिवचसो यसाचीत्।

त्रथ नृपोऽ निका पुचाचार्य माकार्य तदेवाप्राचीत्। तेतः तु यादृष्ठान् देव्य दृष्ठान्तादृष्ठा एवोक्ता नरकाः। राष्ठी प्रोचे भगवन्! भविद्वरिप किं खप्तो दृष्टः कथमन्यथे त्यं वित्य। स्रिरवदद् भद्रे! जिनागमात्सर्वमवगन्यते। पुष्पचूला ऽवोचद् भगवन्! केन कर्मणा ते प्राप्यन्ते गुरूरग्रणात्—भद्रे! महारम्भ-पिर गर्चे गृरूरग्रथनीक त्या पञ्चेन्द्रियवधान्मां साहाराञ्च तेष्विङ्गनः पतिना। क्रमेण स स्ररक्षस्य खर्गी नद्र्ययत् खप्ते। राष्ठा त्ययेव पाखण्डिनः पृष्टास्तानि व्यभिचारिवाचो विस्च्य भूपस्न-मेवाचार्यं खर्गस्वरूपमप्राचीत्। तेनापि यथावन्तचोदिते खर्गाप्ति-कारणमपृच्छद्राज्ञी। ततः सम्यक्षमुली ग्रह्मित्वापित्रा-कारणमपृच्छद्राज्ञी। ततः सम्यक्षमुली ग्रह्मित्वापित्रा-कारणमपृच्छद्राज्ञी। ततः सम्यक्षमुली ग्रह्मित्वापित्रा-कारणमपृच्छद्राज्ञी। सां खघुकर्मा नृपमनुज्ञापयित स्म प्रक्रच्याये। सोऽप्यूचे यदि महुइ एव भिचामादस्ये तदा प्रविष्ठा । तयोरीक्रते नृपवचिसि सा सोस्यवमभूत्तस्याचार्यस्य प्रिष्या गीतार्था

१ 'देश्यदर्भात्' A. 'देश्यादर्भात्' B. २ 'खन्ये(न्यथे ?)त्यं ' B. ६ 'पराट(य ?) हैः ' B. ४ 'प्रत्यनीकतयाः(या ?) ' B. ५ 'खर्गाद(दो ?) नदर्भयत्' B. ६ 'तप्रैव राजा ' B.

७ 'प्रव्रजः(ज ?)' B.

्च। त्रन्यदा भाविदुर्भित्तं श्रुतोपयोगात् ज्ञाला सूरिर्गच्छं दें ग्रान्तरे प्रेषीत्। स्वयं तु परिचीणजङ्गाबसस्तवैवास्थात्। भक्तपानं च पुष्पचूलानःपुरादानीय ग्रुपवेऽदात् । क्रमात्तस्था गुरुग्धत्रपूषाभावनाप्रकर्षात् चप[ण ?]कश्रेष्यारोद्यात् केवलज्ञानसृत्पेदे । तथापि गुर्वेयारुत्यान निरुत्ता यावद्भि १गुरुणा न ज्ञातं यदयं केवलौति तावत् पूर्वप्रयुक्तं विनयं केवल्यपि नार्स्थेति । सापि यद बहुरोहचितं हचितं च तत्तदन्नादि संपादितवती । श्रन्यदा वर्षत्यब्दे सा पिष्डमाइरत् ग्रह्भिरभिहितं वत्से ! श्रुतज्ञासि किमिति रृष्टौ लयानीतः पिण्ड इति । साऽभाणीद्भगवन् ! यत्राध्वनि श्रप्कायोऽचित्त एवासीत्तेनैवायासिषमसं कुतः प्राय-श्चित्तापत्तिः(?) । गु**र्राइ—क्द्राखः**<sup>९</sup> कथ**मे**तदेद ? केवलं ममास्ति। ततो मिथ्या मे दुष्कृतं केवल्या ग्रातित इति ब्रुवस्रपृच्छत्तां गच्छाधिपः - किमइं सेत्यामि न वेति। केवच्यूचे मा क्रद्वमधितम्; गङ्गामुत्तरतां वो भविष्यति नेवलम्। ततो गुङ्गासुत्तरीतुं लोकैः सह नावमारोहसूरिः। न्यषीदत् तच तच नौर्मङ्गमारेभे। तदनु मध्यदेशासीने सुनीने सर्वापि नौर्मङ्कं लग्ना। ततो लोकेः स्ट्रेरिर्जले चिप्तः। दुर्भगी-करणविराद्धया प्राग्भवपत्था व्यन्तरीभ्रतयान्तर्जसं ग्रुले निष्टितः। श्रुलप्रोतोऽप्ययमप्कायजीवविराधनामेवाशोचयन्नातापीडां चप[ण]क-श्रेष्णारूढोऽन्तञ्चत् नेवलीभ्रय सिद्धः ।. श्रासन्नैः सुरैस्तस्य निर्वाष-महिमा चक्रे। ऋत एव तत्तीर्थं 'प्र<sup>ह</sup>याग' दति जगति पप्रचे<sup>ध</sup>।

१ 'ग्रु[ **र** ?] जा ' A.

र 'इदास्य' B.

ह 'प्रयो(या ?)ग ' A. 8 'पं(प ?)मधे ' B.

प्रकाष्ट्रो यागः पूजा ऋचेति प्रयागः। ग्रूखाप्रोतलगतानुगतिकतया चाद्यापि परसमयिनः क्रकचं खाङ्गे दापयन्ति शतचावटश्च तंत्र गणप्रास्तुक्ष्केश्किकोऽपि सुद्धर्मुद्धः प्ररोहित ।

सूरेः करोटिर्यादोभिस्लोव्यमानापि जलोर्मिभर्नदीतीरं नीता। इतस्ततो लुलन्ती च ग्रुक्तिवल्लदीतटे कापि ग्रुप्तविषमे प्रदेशे विस्तर्ग्य तस्त्री। तस्त्र च करोटिकर्परस्थान्तः कदाचित्पाटलाबीजं न्यपप्तत्। कमात् करोटिकर्परं भिन्ना दिल्लाइनोः पाटलां तर्ह्यतो विशालश्चायमजनि। तद्व पाटलिद्रोः प्रभावाचाष-निमित्ताच नगरं निवेश्यताम्, श्वाश्रिवाश्रन्दं च सूवं दीयताम्। ततो राज्ञादिष्टा नैमित्तिकाः पाटलां पूर्वतः कला पश्चिमां तत खत्तराम्, ततः पुनः पूर्वां ततो दिल्लां शिवाश्रन्दाविधं गला श्वास्त्रिने प्रदेशे पुरमचीकरस्त्रपः। तच पाडली(टला ?)नामा पाटलिपुचं पत्तनमासीत्। त्रसमकुस्यमवज्ञलतया च कुसुम-पुरमित्यपि इदम्। तन्नधे श्रीनेमित्तेष्टं राज्ञाकारि। तच पुर गजाश्वरथशालाप्रासादसीध्यका राज्ञाकारि। तच पुर गजाश्वरथशालाप्रासादसीध्यका राज्ञं जैनधमें चापालयदुद्यिन नरेन्दः।

१ 'बाचेतिः(ति)' B. २ 'तच वटख' इति A. पुस्तके गास्ति।

३ '[सूच]मपातयन्' A. B. ४ 'सम्निवेशे(शो ?)' A.

पू 'कुसुमवज्रलतया च' इति A. पुस्तके नास्ति।

६ 'प्राकार' B. ૭ 'गोगुर[प ?]ख्यमाला' B. ६ 'पो(पौ) मधागार' A. B.

निष्मत्रुपात्तपोषधेन्यदोदायिमारकेण खर्गातिष्यं प्रापिते नापितगं िषकासुतो नन्दः श्रीवीरमोचात् षष्टिसंवत्पर्यामतीतायां चितिपतिरजनि । तदन्वये सप्त नन्दा नृपा जाताः । नवमनन्दे राजनि परमार्चतकाल्पकान्वयी ग्रकटालो मन्त्राभृत् । तस्य पुत्रौ स्थूलभद्र-श्री(श्रि?)यकौ, सप्त च पुत्रो यस्नायस्रदत्ता-भूता-भूतदत्ता-एगा-रेगा-वेगाखाः कमादेकादिसप्तान्त-वारश्रुतपाठिन्योऽज्ञं निषत ।

तचैव पुरे कोशा वेष्या तज्जामिरुपकोशा चास्ताम्।
तचैव च चार्या(ण?)क्यः सचिवो नन्दं समूजसुन्मूच्य मीर्यवंग्यं
श्रीचन्द्रगुप्तं न्यवीविश्वदिशांपतिले। तदंशे त विन्दुसारोऽशोक रश्रीः कुर्णालस्र नुस्तिखण्ड भरताधिपः परमार्डतोऽनार्यदेशेष्वपि प्रवर्ति तश्रमणविहारः संप्रतिमहाराजश्वाभवत्।

मूलदेवः सकलकलाकलापज्ञोऽचलसार्थवाहो महाधनी देवदत्ता च गाणि क्यमाणिकां तचैव प्रागवसन्। उमास्वाति-वाचकश्च कौभीषणिगोचः पञ्चयत-संस्कृतप्रकरण-करण-प्रसिद्ध-स्त्वैव तत्त्वार्थाधिगमं सभार्थं व्यरचयत्। चतुरशीतिर्वाद-शालाञ्च तचैव विदुषां परितोषाय पर्यणंसिषुः।

तचैव चोत्तुङ्गतरङ्गोताङ्गितगगनाङ्गणापरिवहति महानदी गङ्गा

१ 'नापित[ग ?] शिकासुतो ' A. २ 'अजनिषत्(त ?) ' A.

ह 'बाग्रोकः(क ?)' श्रीः। ४ 'ग्राग्रिकां(का ?)माग्रिकां' A. ५ 'सं(स ?)भाiं' B.

तस्वैव चोत्तरा(र?)दिभि विषुत्तं वातुकास्त्रतं नातिदूरे यत्राहत्त्वः काल्की प्रातिपदाचार्यप्रमुखसङ्गस्य सलिलप्रवास्त्रिसरीता ।

तनैव च भविव्यति कोल्किर्नृपति धर्मदत्त-जितश्चुमेघ-घोषा दयश्च तदंश्याः ।

तवैव च विद्यन्तेऽन्तर्निहितनन्द्सत्क-नवनविद्रव्यको(टयः) पश्च ख्रपाः येषु धनधनायया श्रीस्तृष्ट्रागावतीसुरचाणसांसानुपा-क्रमतोपक्रमांस्रो च तसीन्योपश्चवायैवाकस्यन्त ।

तत्रैवर विद्यतवन्तः श्रीभद्रवाहुमहागिरिसुहस्तिवज्ञ-स्वाम्यादयो युगप्रवरागमाः । विद्यस्थिन्ति च प्रातिपदा-चार्यादयः ।

तचैव महाधनधनश्रेष्ठिनन्दना रुक्तिग्णी श्रीवज्रस्वामिनं पतीयन्ती प्रतिबोध्य तेन भगवता निर्लोभचूडामणिना प्रवाजिता।

तत्रैव सुद्र्शनश्रेष्ठी म<sup>र</sup> इच्छि (इविं?) र भयाराज्ञा व्यन्तरी -भूतया भूयस्तरसुपसर्गितोऽपि न चोभमभजत(त्?) । तत्रैव स्यूसभद्र -महासुनिः षड्रसाहारपुरः को श्रायाश्वित्रशासायासुत्सादित -मदनमदश्वकार वर्षाराज्ञत्मासीम् । सिंहगृहावासिसुनिरपि तं सर्द्विष्णुस्त्रैव को श्रया तदानीतरत्नकम्बस्य चन्द्रसि(नि?)का -प्रचेपेष्प प्रतिबोध पुनश्चाहतरां चरणश्चियमङ्गीकारितः ।

१ 'क्ष्लिन्टपति धर्मदत्त' B. २ 'तत्रीव च' A.

त्रेवेव दादणाब्दे दुर्भिचे गच्छे देणान्तरं प्रति प्रोषिते सित सुस्थिताचार्यणियो चुलकावदृष्यी क्तरणाञ्चनाक्तचनुषी चन्द्रगुप्तन् पतिना सह नुभुजाते कियन्यपि दिनानि । तदनु गुरुप्रत्युपालकादिषणुगुप्त एव तयोर्निर्वाहमकरोत् । तचेव श्रीवज्ञ-स्वामी पौरस्तीजनमनःसंचोभरचणार्थं प्रथमदिने सामान्यमेव रूपं विक्रत्य दितीयेऽकि चाहो ! बास्य भगवतो गुणानुरूपं रूपमिति देणान्त(प्रना?)रसहतहृदयजनसुखात् संलापान् श्रुलाऽनेकलियमान् सहजमप्रतिरूपं रूपं विकुर्य सीवर्णसहस्रपचे निषद्य देणनां विधाय राजादिजनताममोदयत् ।

तस्वैव पुरस्य मध्ये सप्रभावातिष्रया माहदेवता श्रासंस्वदनुभावा मत्युरं परेराग्रहविद्गरिप न खलु ग्रहीतमण्याकि।
चारिए(ण!)क्यवचसोत्पाटिते पुनर्जनैर्माहमण्डले ग्रहीतवन्ती
चन्द्रगुप्तपर्वतको। एवमाद्यनेकसंविधानकिधाने तत्र नगरेऽद्यादण्यषु(सु?) विद्यास स्वृतिषु पुराणेषु च सामप्रती कलास भरतवात्स्या-यन-चा स्वृत्यक्ष्यले रक्षत्रये मन्त्रयन्त्रतन्त्रविद्यास्य
रसवाद्धातुनिधिवादाञ्चनगुटिकापाद्मलेपरक्षपरीचा-वास्तुविद्यापुंस्तीगजाश्वद्यभादिलच्छेणन्द्रजालादिग्रन्थेषु कार्थेषु च निपुणचणास्ते
ते पुरुषाः प्रत्यूषुः प्रत्यूषकीर्तनीयनामधेयाः।

श्रार्थर सितोऽपि हि चतुर्दमविद्यास्थानानि तचैवाधीत्य दश्रपुरमागमत्। श्राद्धासु तचैवंविधा वसन्ति स्म, चे

१ 'दुर्भिमि(मि ?)चे • B. २ 'प्रोविते' A. B.

३ 'बदृश्रीकरणाच्चन' B. 8 'तदनुभावा।...त् प्ररं' B.

थू 'च' इति B. प्रस्तके नास्ति। ६ 'चागा(ग ?)का 'A.

योजनसङ्खगमने यानि गजपदानि भवेयुलानि प्रत्येतं खर्णसङ्खेण पूरियतुमीयते। त्रन्ये च तिलानामा ढिक उप्ते प्रकृढे सुपालिते यावन्मिल्लाः खुलाविन्न देशसङ्खाणि विश्विति ग्रदे । त्रपरे च घनागमप्रव इतिरिनदीवारिपूरस्थैकदिनोत्पन्नेन गवां नवनीतेन संवरं विरचय्य पयोर्यं ख्ललियतुमलम् । त्रन्यतमे चैका इजात जात्यनविक शो राणां समुद्भृतेः स्कन्धके शेः पारली (लि !) पुचं समन्तादेष्टियितुमचेष्टन्त । इतरे च ग्रालिरत्नदयं वेग्निन विभरां व भुवुल्लिक शालिक भिन्निमन्त्र गालिरत्नदयं वेग्निन विभरां व भुवुल्लिक शालिक भिन्निमन ग्रालिक विजयस्तिमानन्यस्य गई – भिका ग्रालिक यो लुनल्लाः पुनः पुनः पलिति।

गोडदेशावतंसस्य श्रीजिनप्रभद्धरयः।
कन्तं पाटिलिपुचस्य रचयांचकुरागमात्॥
दिति श्रीपाटिलिपुचपुरकन्तः॥
ग्रं. १२५ श्र. १८०॥

<sup>ू</sup> १ 'तिला[ना ?]माठक ' A.

२ 'बिम्ट(भ्न ?)ति' A; 'बिम्न...' B.

इ 'प्रचर(वच ?)द' A. ४ 'फ (कि ?) भीरागां' A.

पू 'के(के ?) भी: 'B. ६ 'भ्रालियो (र्यो ?) 'B.

<sup>&#</sup>x27;७ 'बा. १९' इति A. पुस्तके नास्ति।

दुइसरितारणवत्यौ सावत्यौ सयनस्वस्वरसवत्यौ.। निमजण संभवजिणं तीचे कश्न्ये(प्पे)मि कप्पनवम्॥१॥

त्रित्य दे देव दाहिणद्वभारह्यां त्रे त्रमण्ज्यगुणगणविसए कुणालाविसए सावत्यी नाम नयरी संपदकाले 'महेरिंट'-जत्य त्रज्ञ वि घणगहणवणमञ्ज्ञद्वियं सिरि-त्ति रूढा। संभवना हपिडमा विभूसियं गयणगासगासिहरं पासिट्टियाजिणविंब-मंडियदेव उलिया त्रलंकरियं जिलभवणं चिट्ठद्र, पायार परियरियं। चेद्रयसा द्वारत्रदूरसामंते विसिरजस सिरत्रतुस-पसव-सिणिद्भच्छात्रो महस्रसाहाभिरामो रत्ता सोत्रपायवो दौसद् । तसा य जिलभवलसा पत्रोसीए जे कवाडसंपुडा त्रासि ते माणि-भद्दजनखाणुभावात्र्ये सूरिए श्रत्यसुविंते सयमेव लगांति न्ह उदिए य दिण्यरे सयमेव उग्घडनि न्ह। श्रन्नया किन-कालद्क्षलित्रवमेण ऋ**ञ्चावदीगासुरत्ताणसा म<sup>ई</sup> विकेण इव्य**-सनामगेणं बह्नडादुच्चनगरात्री श्रागंद्रण पायारभित्तिकवाडाद कद्वयिबंबाणि श्र भग्गाणि। मंदणभावा हि भवंति दूसमाए श्रहिट्ठायगा। तहा तसीव चेद्रयसा सिहरे जत्तागयसंघेणं कीरमाणे क्वणार्मह्मवे त्रा<sup>७</sup>गंह्रण एगो चित्तगो खवविसर्। न<sup>म</sup> य कसा वि भयं जणेर । जाव मंगलपर्देवे कए सट्टाणसुव-गच्छद्रनि ।

१ 'कप्पेमि' A. B.

३ 'म $\mathbf{z}$ हियं'  $\mathbf{A}$ .

**५ 'रे(र ?)त्तासो** ' A.

७ 'ख(खा ?)गंतूगा ' A.

र 'महितिता' B.

<sup>8 &#</sup>x27;उद्घरसिरं' A. B.

<sup>्</sup>६ 'मलिक्कोग' B.

<sup>ें</sup> प् 'नायकस्स्' A.

दत्येव नयरीए बुद्धाययणं चिद्धद जत्य समुद्दं सीया करावस्न 'निरंदकुलसंस्या रायाणो बुद्धभत्ता अञ्जिव नियदेवयस्य पुरत्रो महण्यस्त्रं प्रसाविच्चा य दत्येव बुद्धेण ससंपदाया प्रयासिश्रा महण्यभावा। इत्येव निष्णञ्जिति नाणाविद्या प्रयासिश्रा महण्यभावा। इत्येव निष्णञ्जिति नाणाविद्या साली जेसिं सञ्जाई णं दक्षिके कणंमि निखिष्णमाणे श्रासिहं भरिज्जद महंतं खोरयं। इत्येव भयवं संभवसामी चवणजमणनिक्खमण्य-केवलनाणुष्णिक्तिस्राणगादं ससुरासुरनरभवणमणरंजना दं श्रकारि। कोसंबीपूरीए उप्पण्णे जियसत्तुनिवसचिवकास विश्ले जसाकु किखसंस्रश्रो कविलो महरिसी जणयिस विवन्ने विज्ञाश्रहिज्ञण्यत्यं एयं नय दिं (रं) समागश्रो पिउ-मित्तद्दं दत्त उवज्ञ्यायसयासे। सालिभद्द स्भदासचेडीवयणेणं दोमासयस्वस्वक्षक ए बच्चंतो कमेण स्थं बुद्धो जाश्रो, पिडवोहिज्ञण्यं पस्य योदे स्थान स्थं बुद्धो जाश्रो, पिडवोहिज्जण्यं पस्य योदे सिद्धो श्रा

दत्येव तिंदुगुज्जाणे पंचसयसमणत्रक्तित्रासहस्सपरिवृदोर पढमनिन्हवो जमासी ठित्रो। ढंकेण खंभयारेण पढमं नियसासा संठित्रा भगवत्रो धूत्रा पित्रदंसणा त्रज्जा

१ 'कराचल 'T.B. २ 'मल्लागी(गि श)यं 'A.

३ 'सुर्व(सळ ?)सालि ' A.

<sup>8 &#</sup>x27;निक्खमख' इति A. पुस्तके नास्ति।

पू'रंजग्राह' ${f A}$ . ६ (जसाजित्स्व' ${f B}$ .

७ 'बाह्यमाखं' A. ८ 'नयरं' B. ६ 'परिवडों' A. B.

साडियाएगदेसे श्रंगारं कोट्टू(ढू?) १० अवसाणे क्षि कि वींर्व <sup>ए</sup>यणं पडिवच्चाविया। तीएं य सेससाइत्णी साइत्णो पडिबोहिया 'सामिं चेव ऋजीणा। एगो चेव जमासी विष्पडि-वस्रो ठिस्रो।

दत्येव तिन्दुगुच्चाणे केसीकुमार्समणो गणहरो भयवया गोत्रमसामिणा कुट्टयउज्जाणात्रो त्रागंत्रण परुष्यरं संवायं च का जं पंचजामं धमामंगीकारिश्री।

इत्येव एगं वासारत्तं समणो भयवं महावौरी ठित्रो खंड(द)पडि<sup>8</sup>माण **सक्केगा**ंय पूदचो चित्तं च तवोकसामकासी।

दत्थेव जियसत्तुधारी(रि?)गौपुत्तो खंदगायरित्री उपासी। जो पंचसयसौससर्हिम्रो **पालगे**णं **कुंभयार्कडन**यरे जंतेण पौलि श्रो। दत्येव जियसत्तुरायपुत्तो भही नाम पन्नदत्ता पिडमं पिडवन्नो विहरंतो वेरक्ने संपत्तो चा(चो?)रित्रो ित्त काउजण गहित्रो रायपुरिसेहिं तच्छियंगो खारं दाउं कक्कडदबोहिं वेढित्रो **सुको सिद्धो भ्र**। जहा **रायगिहादस** तका दत्य वि नयरीए बंभदत्तास हिं<sup>र</sup>डी जाया। इत्येव सुदुगकुमारो त्रजियसे**गायरियमीसो जण्णीमयहरियात्रायरिय**जनन्नाय-निमित्तं बार्सवारसवरिसाणि दब्बग्री सामखे ठित्रो । नदृविहीए षुद्रुगाइयं सुद्रुवाइयमिचा°इगीइ<sup>प्</sup>यं सोखं जुवरायसत्यवाइभज्जा-

१ 'क्टोठ्या' A. B. २ "कड क्ति' B,

५ 'पालिको' B.

७ 'मिचाइं' B.

ह 'वौरवयग्रं पहिवन'। 8 'खंडपडिमाए' A. B.

 $<sup>\</sup>mathbf{\mathfrak{E}}$  'बंभदत्ति हांडी ' A.

पं 'गीइय' B.

मचिमं ठेहिं समं पिडवृद्धो । एवमाईणं त्रणेगेसिं संविहा 'ण-गरवणाणं उप्पत्तीए एसा नयरौ रोहणगिरिस्त्रमित्ति । सावित्यमहातित्यस्, कप्पमेयं पढंतु विउसवरा । जिणपवयणभत्तीए इय भण्ड जिसाप्पद्दो स्ररौ ॥ १ ॥

इति श्रीश्रावस्तीकन्यः ॥ ग्रं. ४ २ ॥

नत्तां तत्त्वाख्यायिनं श्री'सुपार्श्वें श्रीपार्श्वें च न्यश्चितानिव्रविव्रम् । वार्रेगार(राग्य)स्यास्तीर्थरतस्य कन्यं जन्यामोऽसत्कन्यनापोढकन्यम् ॥ १ ॥

श्रस्थ नैव दिखिए भारतार्धे मध्यमखण्डे काशिजनपदा संक्रति-रूत्तरवाहिन्या चिद्रभवाहिन्या संक्रतधनकनकरत्नसम्बद्धा बागा-(राग)रसी नाम नगरी गरीयसामङ्गतानां वि(नि?)धानम् । वर्गा नामौ सरिद्रिमनामौ च । दे श्रिप सरितावस्थां गङ्गामनुप्रविष्टे दित वारागासीति नैरुक्तं नामास्थाः प्रसिद्धम् ।

श्रस्यां सप्तमो जिनसत्तमः श्रीमान् सुपार्श्वरेखाक्-प्रतीष्ट महीपितमिष्टियाः पृथ्वीदेखाः कुचाववतीर्य जन्म(?)-सुपादित । चिशुवनजनवादितयग्रःपटष्टः खिलक्षाि च्छितदिग्रतधत् -रच्छ्रायकाञ्चनच्छायकायः क्रमेण प्राज्यराज्यश्रियमतुभ्रय भ्रयः सांवत्सिरिकं दानं प्रदाय सहस्रास्त्रवणे दीचां च कचौक्तत्य विद्यत्यं हद्मस्थावस्थया नवमासी केवलममलमासास संमेतिगिर्-मेत्य निर्दृतः ।

चर्याविश्व जिनेशः श्रीपार्श्वनांश ऐच्छाकाश्वसेनर्यन सूनुर्वासाकुचिसंभवः पन्न गलका नवकरोच्छाय-नीलच्छविवपु-रात्तजन्माश्रमपदोद्याने कौमार एवोपात्तचारित्रभारः केवलसुत्पाद्य तस्मिन्नेव शैले शैले भीने भीमवाय सिद्धः । श्रद्धामेव कुमारकाले

१ 'ऋौ[सु]पार्श्वं 'A. . २ 'बागारस्या 'A. B.

इ 'प्रति(तो ?)ष्ट' A. ४ 'प्रत्रगलकाग्रा(का ?)' B.
भू 'ग्रेनेसी(ग्री ?)म्' A. B.

भगवानेष एव मणिकाणिकायां पञ्चामितपस्त्रयमानात्कमरुखने-विपदमातानो विविदिवानपानादीर्ण-रा'यतौ भाविनी ज्वलमञ्चालाभिरर्द्धदग्धं ट्न्द्यूकं जनन्या जनानां<sup>"</sup> च संदर्भ्य कु पथमथनमकार्षीत्। ऋसां क्राप्र्यपगोत्री चतुर्वेदौ षट्कर्म-कर्मठौ समृद्धौ यमलभातरौ जयघोषविजयघोषाभिधानौ दिजवरावभृताम् । एकदा जयघोषः स्वातं गङ्गामगात्तव पृदा-कु<sup>र</sup>णा ग्रस्थमानं भे<sup>ष्ठ</sup>कमेकमालोकयत् । सपं च कुललेनोत्सिष भूमो पातितमद्राचीत्। सर्पमाकम्य स्थितं कु<sup>प</sup>ललं तसेव चण्ड-ग्रासेः खादन्तं संपं च कुचलवग्रगतमपि चीत्कुर्वाणमण्डूकभचिणं<sup>र</sup> वौच्य प्रतिबुद्धः । प्रव्रज्य क्रमादेकराचिकौं प्रतिमां प्रपद्य विहरन् पुनरिमां<sup>७</sup> नगरीमागात्। मासचपणपारणके<sup>८</sup> यज्ञपाटकं प्रविष्टः । तत्र विप्रैभेजमदित्सुभिः प्रतिषिद्धः । ततः श्रुताभिहित-चर्यामुपदिम्य भातरं विप्रांश्व प्रत्यवृबुधद् । विरक्तो विजयघोषः प्राव्राजीद्(त् ।) । दाविप मोचं प्रापतः । ऋद्यां नन्द्राभिधानो नाविकसरपर्वाजघृचया सुसु<sup>र</sup>चुं धर्मरुचिं हुंकारेण भस्मीभ्रय ग्टहकोकिलहंससिंहभवान् यथासंख्यं सभास्त-गङ्गातीराञ्चनागिरिव्ववार्षं तस्वैवानगारस्य तेजोनिसर्गेण विपद्य चास्थामेव पुर्यां बदुर्भूला तथैव निधनमधिगत्यास्थामेव राजा

१ 'बायता(तो ?)' A. 'बाय[तो ?]' B.

२ 'कुपथ[मथ ?]नम्' A. ३ '... दाकुगा' B.

<sup>8 &#</sup>x27;... कमेकं' B. पू '... कुला(ल ?) जम्' A. B.

६ 'भन्त (न्ति ?) ग्रं ' A. ७ ' इमा (मां ?) ' B.

द्ध 'पार[स ?]के 'B. ६ 'मुमुद्धं(द्यं ?)' A. B.

समज्जिष्ट । जातिसारः सार्द्धं स्नोकमकरोत् । श्रन्धेयुस्तवेवागतं तमनगारं समस्यापूरणादिश्वायाभययां च न पुरस्सरसुपगत्य च चमित्रत्या परमार्द्दतोस्रत् । सिद्धश्च धर्मक्चिः क्रमात् । सा चेयं समरस्या—

गंगाए न(ना.?) विश्वो नंदो सभाए घरकोरको।
इसो मयंगतौराए सीहो ऋंजणपव्यए॥
वाणार(राण?)सीए बडुश्रो राया तत्वेव श्रायश्रो।
प(ए?)एसिं घायगो जोउर(जाश्रो) सो दत्येव समागश्रो॥ दति।
श्रस्थां संवाह्वनस्थ नरपतेः सातिरेके कन्यासहरेके सत्यपि
परनृपतिष्टतनावेष्टितायां पुरि राज्यक्तकों गर्भस्थोऽप्यङ्गवीर-स्नातवान्।

श्रसां मातङ्गस्विधिलामामृतगङ्गातीरे लक्षणसा तिन्दुकोद्याने स्थितवान्। गण्डी तिन्दुकं च यचं ग्रणग पेणेईत-इदयमकाणीत्। कीश्रालिकनृपद्हिता च भद्रा मलिक्षि नाङ्गं तम्हिषं विलोक्य निष्ठ्यूतवती। ततस्तेन यचेणाधिष्ठिताङ्गी तेनैव सुनेर्वपुषि संक्रम्य परिणीता त्यक्ता च सुनिना। ततो कद्भदेवेन यज्ञपत्नी कृता। मासचपणपारणे च भिचार्थसुपागतो मातङ्ग-सुनिर्दिजातिभिक्षचस्य कद्र्यमानं तं प्रेष्ट भद्रयोपल स्थ

७ ' उपल :.. ' A.

१ 'समस्या—पूर्यादिज्ञाया' इति लेखकरोषेण A. एत्तके।

२ 'जोड' A. 'जाब्यो' B. ३ 'कन्या सच्छोः(से ?)' A.

<sup>8 &#</sup>x27;बाखांग?' मातकुक्टिवः' A.

प् 'गुगागो(गैः ?) ई(ई ?)त ' A.

६ 'क्तिवागं(कुं ?) ' A.

बोधितासं , जमयामासुर्त्राह्मणाः । प्रत्यसाभयंश्व भक्तासैर्विद्धे, विवृ १ धेर्गन्थोदकरृष्टिः पुष्परृष्टिर्द्नुभिवादनं वसुधारापातञ्च । त्रखां

बागा(राग ?)रसीय(प ?)कोइए पाने गोवालिभइसेगो य। गांदिसरी पजमद्द रायगिहे सेवि(शि ?) ए वीरे ॥ बाणा(राण ?)रसीनव रीए त्रणगरे धमाघो स्मधमा सो। मासस्यय पारणए गीत्र(उ?)लगंगा य त्रणुकंपा ॥

एतदावम्यक निर्यक्तिम्थं संविधानक दयमजनि । तथा हि-श्रवैव पुर्यां भद्रसेनो जीर्णश्रेष्ठी। तस्य भार्या नन्दा। तयोः पुत्री नन्द्रश्रीर्वरकर्हिता। श्रवैव कोष्ठके चैत्रेऽन्यदा पार्श्वस्वामी समवासरत् । नन्दश्रीः प्रात्राजीद्गोपाल्यार्यायाः शिखतयार्पिता । सा च पूर्वमुगं विद्वत्य पश्चादवसन्त्रीभूता इस्त-पादाद्यचालयत्। साध्वीभिर्वार्यमाणा तु विभन्नायां वसतौ स्थिता । तद<sup>4</sup>नाकोच्य स्ता क्षुक्षिहिमवति पद्महृद्(दे ?)<sup>६</sup>श्रीदेवी जन्ने देवगणिका । भगवतः श्रीवीर्ख राज्यहे समवस्तस्याचे नाव्यविधिसुपदर्म्य गता। श्रन्ये लाडः-करिणीक्ष्पेण वात-निसर्गमकरोत्। प्रोताकोन तस्याः खरूपे पृष्टे भगवानास्यत् तस्याः पूर्वभवावसम्नतावृत्तम् ।

१ 'विं(वि ?)बुधैः' A. २ ' नयरौ[ए ?]' A. B.

इ 'धंमहो(घो ?)स ' B. 8 'पु[ची ?]नन्दश्रीः ' A. B.

भू 'तद्(द ?)नालोच्य' B. ६ 'पद्मश्च(क्र ?)दश्रीः' B.

. श्रुचैव पुर्यां धर्मघोषधर्मयश्रसी, दावनागरी वर्षारात्रमव-स्थाताम् । तौ मासं मासं चपणेनास्ताम् । श्रन्यदा चतुर्थपारणके हतीयपौरुष्यां विद्वाराय प्रस्थितौ शारद्यतपेनार्तौ हिषतौ गङ्गा-सृत्तरन्तौ मनसापि नास ऐच्छतामनेषणीयमिति । देवता तर्हुणा-वर्जिता गोकुलं विक्तुर्थ गङ्गोत्तीर्णौ तौ दध्यादिभिरुपन्यमन्त्रयत् । तौ दत्तोपयोगौ श्वशतवन्तौ यथेयं मायेति प्रत्यवेधताम् । पुरः-प्रस्थितयोस्तश्योरनुकम्पया वार्द्षलं व्यकार्षौद्देवता । तौ चार्द्रायां भूमौ श्रीतन्तवातायायितौ यामं प्राय शुद्धो इक्समादिषा(शा?)तामिति ।

श्रीमद्योध्यायामिख्राकुवं ध्रयः श्री हिरश्चन्द्रो महानरेन्द्रस्त्रिप्राङ्गपुच उग्रीनर्नृपस्ता(त?)या सुतारादेव्या
रोहिताश्वेन च पुचेण सहितः सुखमनुभवंश्विरमणा[स?]त् काग्यपीम्। एकदा सौधर्माधिपतिर्दिवि दिविजपरिषदि तस्य सन्तवर्षनामा(म)करोत्। तदश्रद्दधानावुभौ गीर्वाणौ चन्द्रचूडमिणप्रभनामानौ वसंधरामवतीणौं। तयोरेको वनवराहरूपं विक्रत्यायोध्यापरिसरस्थितश्रक्तावतारचेत्याश्रमं सं(स?)संर्वं मं सु(भ?)ह्नुं प्रवटते। श्रन्येद्यः सदिस सिंहासनस्थितो हरिश्चन्द्रमहीन्द्रस्तमाश्रमोपञ्जवं श्रुकरोपज्ञं श्रुला तच गला बाष्प्रहारेण तं वराष्टं
प्रहतवान्। तसिंश्च सप्तरे ह्य(ऽन्त?)हिंते गहिंतेतरचरितः स यावनं प्रदेशन्मविक्रनावन्तच हरिणौं स्वबाणप्रहतां तस्याः स्करनं च

१ 'यान्त(ज्ञात ?)वन्तौ 'A. २ 'तयोः 'इति A. पुस्तके नास्ति।

३ 'श्रद्धीक(द्धोष्क ?)' B. ४ 'इस्वा[कु ?]वंग्यः' B.

५ '[अरे ?]इरियन्त्रो ' B. ६ '[स ?]संरमा' A.

७ 'मर्ह्नु' B. ८ 'प्रवे(दे ?)श्रमव(वि ?)श्रन्' A. B.

गिलतं गर्भे निभास्य किपिञ्जसकुन्तस्मिनाभ्यं सद पर्यासोच्य भूणमं सं ग्रोचयन् प्रायसित्तयहणार्थं कुलपतिसुपस्त्य नमस्नत्य ग्रहीला चाप्रिषं यावदासे तावद्वञ्चना । नाम कुलपतिकन्यका तुसुलंमतुलमकाषीत्। वाहाषीच ततोऽ(तात!?) (त्र)नेन पापीयसा मन्त्रगी हता। तन्त्रर्णे च मम मन्त्रातुञ्च मर्णं भवि-व्यतीति निग्रम्य कुपिरतः कुलपतिर्मृपतये। ततस्त्रत्यदोर्निपत्य नर्-पतिर्खपत्। प्रभो ! सकलामपि वसुधां प्रतिग्रह्म मामेतसादेनसो मोचय वज्वनायास मरणनिवारणाय हेमश्लचं दास्वामीति। तेनायो<sup>8</sup>मिति प्रति<sup>५</sup>पन्ने सति कौटिल्यम्हिषं सह कला नृपः खपुरीमा(म ?)गात् । ततो वसुभूतेर्मन्त्रिणः कुन्तसम् च सुद्द-स्तत्स्वरूपमावेद्य कोग्राम्निष्कासचमानाययत् । ततः स्मिला तापसः साङ्गारको व्याकरोदसार्थं जल<sup>द</sup>धिमेखलामखिलामिलां लमदाः। ततोऽस्म<sup>०</sup>दौयमेव वस्त्रसम्यमेवं दौयत इति कोऽयं न्यायः। त्रय वसु भूतिः किमपि बुवाणः कुक्तपतिना प्रापादकारि कीरः, कुन्तलासु प्रत्यासः। तौ च वनम<sup>्</sup>ध्येऽवसताम्। राजा च मासमविधं मार्गयिला रोहिताश्वमङ्गुसौ सगयिला सुतार्या सह काणीं प्रति प्राचलत्। क्रमादिमां पुरीं प्राप्य संख्यायां

१ 'वन्द(श्व ?)ना ' A. २ 'कुपिता(तः ?) ' A.

३ 'है(हे ?)मलक्त्रं(चं ?)' A. 8 'तेनाप्योव(मि ?)ति 'B.

५ 'प्रतिपन्न(ने ?)व(स ?)ति ' A. B.

६ 'जलिधिपे(मे ?)खलामखिलामिलाम् ' A. B.

७ 'ततोऽसादीय[मेव वस्त्रसाध्यमेवं दीय]त इति ' B.

प् 'वसुभूतिं(तिः ?)' A. B. ६ 'अध्यवसतां' A. B.

· स्थितः। तत्र प्रिरसि ह'णं दला वज्रहृद्यविप्रहरू देवीं सुमारं च डेमषट्सइस्र्या विचिक्रिये। सा तच खण्डनपेषणादिकर्माणि <sup>९</sup> **निर्मने** । दारकञ्च समित्पत्रपुष्पफलाद्याजहार । राज्ञि चिन्ता-चान्तचेतिस कुक्षपतिः कनकं मार्गयितुमा(म?)गात् । दक्तं तस्मे राज्ञा काञ्चनसहस्रषद्भम्। कुलपती स्तोकमिति कुण्यत्यङ्गारकी-ऽवोचङ्कोः ! किमर्थं पत्नीमपत्यं च व्य(वि?)कीणीथाः । श्रवत्यं . चन्द्रश्रेखरं नरेश्वरं किं<sup>१</sup> न याचचे वसु<sup>३</sup>लचम्। राज्ञोक-मस्मत्कुले नेदं सिथ्यति । डो म्बस्यापि वेम्नानि कर्मकरत्वसुररीक्कत्य दास्थामि तव काञ्चनमिति। ततः कर्म कर्तुं <sup>६</sup>प्रवृत्तञ्चण्डास्रोन मा(सा ?) ग्रानरचणे नियुक्तः। ततः परं यथा (तथा ?) ताभ्या-ममराभ्यामकारि मारिः पुर्यां यथा भूपादेशानीतमान्त्रिकेण राचसीप्रवादमारोष सुतारा मण्डलमानीय रासभमारोपिता। यथा ग्रुकः पावके दत्तद्मम्योपि न दग्धो यथा पिह्वके वटोत्कलम्बितं नरं तटे च ६८न्तौं सुदतीं विलोका नरादिद्या-धरापहारवृत्तमाकर्ष तमुन्नोच्य तत् स्थाने **हरिश्चन्द्रः** नियुज्य होमकुछि खमांसखछानि भ्रापंयद् । कुण्डमध्यासुखं निर्गतम्। ग्रटगासंयार्टत् तापसेन यथा वणरोचणमवनीपतेरकारि, यथा च पुष्पाणि स्ट<sup>०</sup>इन् रोहितास्रो निः ग्रूकं दन्दशूकेन दष्टः । संस्कारियतुमानीताच तस्नात्

१ ' द (ह ?)गं ' B.

र 'निर्में थे(मे ?)' A.

२ 'कि(किं?)न ' B. ullet 8 'वलसु(सुल ?) द्याम् ' B.

५ '[डों]वस्थापि' B. ्६ 'कर्तु[प्रवत्त]खग्डातेन' B.

ও ' মঙ্ক (ফ ?)ন্ ' A. B.

प 'निःश्रुकं(कं ?)' B.

कष्ट(ष्टि?)क भयाचिष्ट नृप्तिः । यथा च सत्तपरी चानि वेहन्(ण)- प्रमुदितप्रकटित निक्र रूप चिद्र शक्त पुष्पटिष्टि जयजयध्वनिः सर्वजनैः प्रश्नेसितः सान्तिक शिरोमणिरिति । यथा च बहिर्मु खमुखा दराहा दि- पुष्पटिष्टिपर्यन्तं दिश्यमाया विकसितमव वृध्य यावचेतसि चमत्कृतस्ता – वत्त्वं खपुर्यां सदिस सिंहा सनस्यं सपरिवार मपश्चत् । त १देतदेवी – कुमार विक्रयादि दिश्यपृष्पपर्या (यं?) वसानं श्रीहिर श्वन्द्रस्य चरिचं सन्तपरी चानिक सोऽस्था मेव पुर्यामजनि जनजनित विस्रयम् ।

यस "कासी(श्री)माहात्ये प्रथमगुणखानीयेरिभधीयते यदाराणस्यां किख्गगप्रवेशो नाित । तथात्र प्राप्तनिधनाः कीटपतङ्गभमरादयः कतानेकचतुर्विधहत्यादिपा प्रानोऽ पि मनुष्यादयो वा शिवसायुज्य मि[ित?]प्रतीत्यादियुक्तिरिक्तं तद सािभः
श्रद्धातुमपि दुःशकम्, किं पुनः कच्चे जिल्पतुमित्युपेचणीयमेवैतत्। धातुवादरसवादखन्यवादमन्त्रविद्याविदुराः श्रब्दानुशासनतर्कनाटकाक्षंकारज्योति क्(ज्यौतिष?)चूडामणिनिमित्तशास्त्रसािहत्यादिविद्यानिपुणाञ्च पुरुषा श्रद्धां परित्राजकेषु जटाधरेषु योगिषु
बाह्मणादिचातुर्वर्ष्यं च नैके रसिकमनांसि प्रीण थिना चतुदिंगन्नदेशा ११न्तरवास्त्रव्यार्थां जना दृ ११ ग्रवने सकल ११ कसा-

१ 'कार्याट(ग्ट ?)कं ' B. २ 'निवेट(च ?)न(ग्र ?) ' A. B.

<sup>्</sup>ह 'तद्दे(दे ?)तद्दं A. १ 'कासी(ग्री ?)माज्ञालये ' A. B.

ध् 'प(पा ?) प्रानो ' A. ६ ' हि ' B. ७ ' इस्न(प्र ?) ति ' A.

प 'तस्नाद(दस्ना ?)भिः' B. ६ 'न्योतिक (न्योतिष ?)' A. B.

१॰ 'घोंचंग्रंति (ग्रचन्ति ?)' B. १९ 'देघान्त[र?)' B.

१२ 'दृग्य[स्ते ?]' A. १३ 'सकल[कला ?]कलाप' A.

.कलाप्रपरिकलनकौद्धहिलनः। वारा्रणसी चेयं संप्रति चतुर्धा-विभक्ता दृश्यने । तद् यथा देववाराणसी यत्र विश्वनाथ-प्रासादः । तत्मध्ये चाम्मनं जैनं चतुर्वि प्रतिपष्टं पूजारूढमद्यापि विद्यते । दिती या राजधानी वाराणसी यत्राद्यले यवर्गनाः। हतीया मदनवाराणसी चतुर्थी विजयवाराणसीति। लौकिकानि च तौर्यानि श्रखां क इव परिसंख्यातुमीश्वरः।

श्रन्तर्वणं दन्तखातं तडागं निकषा श्रीपार्श्वनाश्रस्य चैत्य-मनेकप्रतिमाविभूषितमास्ते । त्रस्थाममलपरिमलभराक्षष्टभमर-कुलसंकुलानि सरसीषु नानाजातीयानि कमलानि । ऋखां च प्रतिपदमकुतोभयाः संचरिषावो निचाय्यन्ते प्राखास्रगा स्मधूर्ताञ्च। श्रखाः क्रोग्रवितये धर्मे स्नानाम संनिवेग्रो यत्र बोधिसत्त्वखोत्तैसर-ग्रिखरचुम्बितगगनमायतनम् । ऋखाञ्च सार्धयोजनदयात् परत-श्चन्द्रावती नाम नगरी यखा श्रीचन्द्रप्रभोर्गर्भावतारादि-कच्या<sup>४</sup>णि(ण)कचतुष्टयमखिलभुवनजनतुष्टिकरमजनिष्ट ।

> गङ्गोदकेन च जिनद्र यजनाना च प्राका<sup>र</sup>िंग का ग्रिनगरी न गरीयसी कै:। तस्या इति व्यधित कल्पमनल्पभूतेः। श्रीमान् जिनप्रभ इति प्रियतो सुनीन्द्रः॥

श्रीवाराग्रासीकल्पः ॥ यं० ११३ । ऋ० २३ ॥

<sup>₹ &#</sup>x27;यवगा(ः) 'A.

१ 'वागार(राग)सी' B. २ 'दितीय(या ?)' B. ३ 'यवना(:)' A. ४ 'कल्यागि(ग ?)क' A.B.

धू 'जिनदय(स ?)जन्मना' ${
m A.B.}$ ं ६ 'प्र ${
m (प्रा ?)}$ काप्रिं  ${
m A.B.}$ 

सिरिवीर्स गण्हरे दक्कारस जन्नमाहणे निमलं।,
तेसिं चित्र कप्पलवं भणामि समयाणुसारेण ॥१॥
नामं ठाणं जण्या जण्णीत्रो जसरिक्वगुत्तादं।
"गिहिपरि त्रात्रो संस्थवयदिणपुरदेसकाला य ॥१॥
वयपरिवारो इल्डमत्थकेविल्तिस वरिससंखा य ।
हूपं रिद्धी त्रालं सिव ठाण तवृत्ति दारादं॥३॥

तत्य ग्णहराण नामार-इंदभूई, ऋग्गिभूई, वाउभूई, विश्वतो, सुहम्मसामी, मंडिश्रो, मोरिश्रपुत्तो, श्रकं-पिश्रो, श्रच(य?)लभाया, मेश्रज्जो, पभासो श्र

दंदभू ई प्यसु हा तिनि स होत्ररा मगह दे से गोव्यर गामे उप्पना। वित्रतो सह मो त्र दोवि को ह्वाग सं नि विषे। मंडित्रो, मोरित्र पुत्तो त्र दोवि मोरित्र सं निवेषे। त्रकं-पित्रो मिहिलाए। त्रचल भाषा को सलाए। मेत्रजो वक्क दे से तुंगित्र कं संनिवेषे। पभासी रायगि है।

जणत्री-तिष्हं सोत्रराणं वसुभूई, वित्रत्तस्स धणमित्तो, त्रज्जसुहम्मस धंमिस्नो, मंडित्रस धणदेवो, मोरि<sup>न्</sup>त्र-

१ 'कल्प(प्प?)लवम्' A.

२ 'गिष्टपरिचाऊ(चो ?) ' A., 'गिष्टिपरियाचो ?) ' B.

३ 'सिवटाणुतवृत्तिदारीह्र' B. 8 'इंदभूई' A.B.

धू 'स[श्रोचरा—' इत्यारभ्यं संनिवेसे' इत्यन्तः पाठः A पुक्तके नास्ति। , ६ 'संनिवेग्ने(से)' B.

७ 'उं(तुं ?)गिव्यसंगिवेग्ने(से)' B. प्रभोरिक्यपुत्तस्य मोरिक्यो व्यकंपिकास्य देधो' इति A प्रकाने गास्ति।

पुत्तस्य मोरित्रो, श्रकंपित्रस्य देवो, श्रयसभाउगो वस्त, मेश्र जस दत्तो, पभासस्य बस्तो।

जण्णो-तिएहं भाषत्राणं पुहवी । वित्रत्तसः वा(वी?)-रुणी । स्वस्मसः भहिला । मंडियसः विजयदेवो । मोरित्रपुत्तसः मा चेव, जत्रो धर्णदेवे परलोत्रं गए मोरि-रुण सा संगहिया, त्रविरोध्हो त्र तिसः देवे । त्रकंपित्रसः जयंती । त्रयसभाउणो नंदा । मेत्रज्ञसः वृरुणदेवा । प्रभाससः श्रद्भमहत्ति ।

नक्खत्तं-इंद्भूइणो जिड्डा। श्राग्रिभूइणो कित्तिश्चा। वाउभू इणो साई। विश्वत्तस्स सवणो। सुहम्मसामिणो उत्तर फगणोश्चो। मंडिश्चस्स महाश्चो। मोरिश्चपुत्तस्स मिगसिरं। श्रकंपिश्चस्स उत्तरासाढा। श्र्यस्माउणो मिगसिरं। मेश्चर्ज(जा?)स्र श्रस्सिणो। पभासस्स प्रसृत्ति।

तिषि भाउणो गोत्रामगुत्ता। वित्रत्तो भारहाय-सगुत्तो। सुहम्मो त्रागिवेसायण्सगुत्तो। मंडित्रो वासिट्रसगुत्तो। मोरित्रपुत्तो कासवगुत्तो। त्रवंपित्रो गोत्रमसगुत्तो। त्रयसभाया हारित्रसगुत्तो। मेत्रज्ञो पभासो त्र कोडिस्सगुत्ति।

१ 'खर्कांपियसा' B. २ 'मेखळासा [दत्तो ?] पभाससा ब...' B.

क 'गहिचा' B. 8 'खबरोहो' A., 'खबिराहो' B.

पू 'वाइ(ड ?) भूय(इ ?) गो ' A. B.

<sup>€ &#</sup>x27;उत्तरप्रम्मु(मृ ?)ग्रीको 'A. ७ 'मेक्क (ज ?)सः 'B. ८ 'गोक्सम्यु(गृ ?)त्ता 'B.

गिरुत्यपरित्रात्रो-इंद्भूद्रणो पंचासं वासारं। त्र्राग-भूद्रसा बायाकीसं। वित्रत्तसा पन्नासं। सुहम्मसामिस वि पक्षासं। मंडित्रासः तेवका। मोरि त्रप्रपुत्तसा पण-सद्दी। त्र्रातंपित्रसा त्रडयाकीसं। त्र्रायसभाउगो काया-कीसं। मेत्राज्ञसा कत्तीसं। प्रभाससा सोससत्ता।

संसन्नो-इंट्सूइस जस्स(?)जीवे। भगवया महावीरेणं किन्नो। ऋगिम्धूषणो कसे। वाउसूइणोतज्जी वे तस्तरीरे। विश्वत्तस्य पंचमहासूएस। सुह मसामिणो जो जारिसो इह भवे परभवे वि सो तारिसो चेव त्ति। मंडियस बंधसुक्वेस मोरिय(श्र?)पुत्तस्य देवेस। श्रवंपिश्रस्य नरएस। श्रयस-भाउणो पुष्सपावेस। मेश्रज्जस्य परलोए। प्रभासस्य निव्याणेत्ति।

दिक्खागइणमिकार<sup>4</sup>सण्हं पि देवाणमागमणं दट्टूण जस वाख्यात्रो अवद्वित्राणं वर्साइसुद्धरकारसीए मज्भिमपावाए नयरीए महासेण्<sup>8</sup>वणुक्ताने पुव्वऋदेसकालेक्ति ।

इंद्भूइ(ई ?)पमुहाणं पंचएहं पंचराया खंडिया सह निक्छंता। मंडिश्रमोरिश्रपुत्तायां पत्तेश्रं सट्ढा तिश्विसया। श्रकंपि-श्राईणं चडणहं पत्तेश्रं तिश्विसयत्ति।

१ 'बाउभूयसः वायालीसं' इत्यधिकं A. पुस्तके।

२ मोरिचासः A. , इ तज्जीवे A.

ध 'सुइंस(इम्म)' B. ५ 'पुन(पुस्स)' A. B.

ई 'इक्तरसद्ध(ग्हं?)पि'ंA. B. ७ 'सहास(से?)गा'A.

क्ष्यमत्य प'रिश्वाओ-इंद्भृद्द्स् तीसं वासाइं, श्रागि-भूंद्द्स द्वा लस, वाजभूद्रस्स दस, विश्वत्तसः द्वालस, सुष्टमासः वायालीसं, मंडिश्वमोरिश्वपुत्ताणं पत्ते वे च च इस, श्रवांपिश्वसः नव, श्रयलभाजणो द्वालस, मेश्रज्ञसः दस, पभाससः शृहि(इ?)त्ति।

केविलिविहारेणं इंद भूई दुवालसवासाइं विहरिको। स्त्राम्भूई सोलस, वाउभूई विद्यत्तो. त्र पत्तेत्रं त्रहारस, त्रज्ञसुहस्मस्स त्रह, मंडित्रमोरित्रपुत्ताणं पत्तेत्रं सोलस, त्राकंपित्रस्स एगवीसं, त्रायलभाउणो चउद्दस, मेत्रज्ञास प्रभासस्स य पत्तेत्रं सोलसत्ति।

दक्कारसण्ह वि वक्करिसहनारायं संघयणं, समच उरसं संठाणं, कणगण्णहो देहवस्रो । हृदसंपया पुण तेसिं एवंतित्ययराणं।

" सब्बसुरा जद् रूवं श्रंगुटुपमाण्<sup>ध</sup>यं विषवि(ब्वि ?)ज्ञा ।

जिल्पायंगुट्टं पद् न सोइए तं जिंदानो ॥ १ ॥ [त्ति]"

वयणायो श्रमिडि ह्वं ह्वं। तत्री किंचूणं गणहराणं। तत्तो वि हीणं श्राहारगसरीरसा। तत्तो वि श्रणुत्तरसराणं। तत्तो जहस्रमं नवमगेविज्ञगपक्षवसाणदेवाणं हीणयरं। तत्तो वि स्रमेण श्रमुशादसोहम्मन्तदेवाणं हीण्यरं। तत्तो वि भवण-वर्र्णं, तत्तो वि जोरसिश्राणं, तत्तो वि वंतरदेवाणं, तत्तो वि

१ 'पश्चिमाको' B. १ 'दुवालस्स(स ?)' A.

३ 'पत्तेय(यं ?)' A ; 'पत्तेव्यं' B. 8 'इंदु(द ?)भूह ' B.

पू'ण(प ?)मागायं' A. ६ 'खणाडि रूपं(वं ?) रूपं(वं ?)' A.

७ 'जहक(का ?)मं ?' A. ८ 'हीयगा(होगा)यरं' A.

चक्कवद्दीणं शीणयरं। तत्तो वि श्रद्धचक्कवद्दीणं, तत्तो वि बलदेवाणं शीणयरं, तत्तो वि वेसजणाणं कट्टाणविष्यं। एवं विसिद्धं रूवं गणश्राणं।

सुत्रं पुण त्रगारवासे चल्रह्स विक्लाठा एणाई, सामसे पुण दुवालसंगं गणिपिड रंगं सम्बेसिं। जन्नो, सम्बे वि दुवालसंग-पणित्रारो।

बहीत्रो पुण सृष्वेसिं गणहरण सम्बात्रो वि हवंति । तं जहा-बृद्धिबही ऋहारसविहा-केवलनाणं, श्रोहिनाणं, मणपञ्ज-वनाणं, बीश्वबृद्धी, लुहबुद्धी, पयाणुसारित्तं, संभिन्नसोदत्तं, दूरासा-मणसामत्यं, दूरफरिसणसामत्यं, दूरदरिसणसामत्यं, दूराग्घाण-सामत्यं, दूरसवणसामत्यं दसपुष्टित्तं, चल्रदसपुष्टित्तं, ऋहंगमहा-विमित्तं(त्त?)कोसहं, पषासवणत्तं, पत्तेश्वबृद्धतं, वायत्तं च ।

किरित्राविसया खद्धी दुविहा-चारणत्तं त्राग(गा ?)-सगा<sup>8</sup>मित्तं च ।

वेडिब्बिंग्जलही श्रणेगिविंधा(हा) श्रणिमा, महिमा, लिधमा, गरिमा, पत्तीं (ती), पक्कामित्तं, ईसित्तं, वसित्तं, श्रणिख्यात्रो, श्रंतद्वाणं, कामक्वित्तमिर्चाह ।

तवार्सयसङ्खी सत्तविहाखगात<sup>त्</sup>वत्तं, दित्ततवत्तं, महातवत्तं, घोरतवत्तं, घोरपरक्कमत्तं, घोरबंभयारित्तं, त्रघोरगुणवंभयारित्तं च।

१ 'विस(सि ?)हं' A. २ 'वा(ठा ?) ग्राहं' B. १ 'पोड(पिड ?) ग ' B. १ 'ध्यासग्रामित्तं' B. १ 'वेख(उ) व्विध ' A. B. ६ 'ध्योगविष्टा' A. B. १ 'पत्तो(ती ?) ' A. ५ 'उवग्रत(म्रात)वत्तं' A.

· ब्रालस्त्री तिविद्या—मणोबिस्तिनं, वयणबिस्तिनं, काय-बिस्तिनं। २ ।

त्रोसिसन्ही ऋदिवहा—त्रामोसिसन्ही, खेलोसिसन्ही, जन्नोसिसन्ही, मलोसिसन्ही, विप्पोसिसन्ही, सव्योसिर्सन्ही, त्रासगत्रविसत्तं दिद्वित्रविसत्तं। ८।

. रसलङ्की कविचा—वयणविसंत्तं दिष्टिवि<sup>१</sup>सत्तं, खीरासवित्तं, मक्तत्रासवित्तं, रु(स)प्पि<sup>१</sup>रासवित्तं, त्रमित्रासवित्तं । •

खित्तलद्भी दुविष्ठा पन्नत्ता । त्रव्वतीणमहाणसत्तं, त्रव्वतीण-महालयत्तं च । एत्राहिं लद्धीहिं संपन्ना सन्वे वि ।

सव्याख्यं दंदभू दूस बाण्डई संवक्कराई। श्रागि - भू(इ)स चडहत्तरी, वाउभूदूस मत्तरी, विश्वत्तस मसीई, श्राज्यसुहस्मस संयं, मंडिश्रस् तेश्रासीई मोरिश्रपुत्तस पंचनउई, श्राकंपिश्रस श्रहहत्तरी, श्रायसभाउणो बाहत्तरी, मेश्रज्जस बासही, पहासस चालीसंति।

निव्याणं च सव्येसिं पाउवगमणमासिश्रभत्तेण रायगिहे नगरे वेभारपव्यए संजायं। पढमपंचमवच्चा नवगणहरा जीवंते भयवंतिका वीरे सुक्खं पत्ता। इंद्भूई श्रज्जसहम्मो श्र तेका निव्याणगए निव्युश्वति।

१ 'दिडिविसत्तं' इति के पुस्तके नास्ति । २ 'स्पिप(सप्पि ?)रास-वित्तं' A. B. ३ 'इंदभूय(इ?)स्त' B. ४ 'अग्गिभूय-(इ?)स्त A. B. ५ 'मंडियं(ख?)स्त' B.

गोत्रमसामिष्यभिर्द गणपञ्जणो पवयणंववणमञ्ज<sup>१</sup>णो । सुग<sup>१</sup>हीत्रमामधेया महोदयं मञ्ज्ञ उवणित् ॥ १ ॥ जो गणहरकष्यमिष्टं पदपद्यु<sup>१</sup>सं पढे पसन्नमणो । करयलमहिवसदसया कलाणपरंपरा तस्य ॥ २ ॥ जिल्लापहस्य<sup>8</sup>रीहिं कत्रो गहवस्रसिहिक् मित्र(१३८८) विक्रमसमास । जिल्लासित्रपंत्रमिबुहे ग्राहरकाष्यो चिरं जयद ॥ ३ ॥ दित श्रीमहावीरगणधरकच्यः ॥ यं. ६८॥

१ 'मह(ड !) खो ' B.

२ 'सगहि(हो ?)ख ' A.B.

३ 'पद्दप...सं' B.

<sup>8 &#</sup>x27;सरीहिं(हिं)' A.B.

नमिजण पासनाइं पउमावद्रनागरायकयमेवं। कोकावसद्दीपाससः किंपि वत्तव्वयं भणिमो ॥१॥ सिरिपगइवाइगाकुलसंभ्रुत्रो इरि<sup>३</sup>सउरीयग<del>ुका १ लं</del>कार-श्विमि श्रमयदेवस्री हित्स<sup>र</sup>उराश्चो एगवा गामाण-गामं विद्दरंतो सिरित्राण्डिस्सवाडयपट्टणमागत्री। ठित्री बाहिं पएसे सपरिवारो । श्रन्नया सिरिजयसिंह देवनरिंदेण गयखंधा-इंद्रेण रायवाडिश्रागएण दिहो मलमलिणबत्यदेहो । रायणा गयखंधात्रो <sup>४</sup>उत्ररिजण वंदिजण दक्करका<sup>प्</sup>रउत्ति दिस्रं मस्न-धारित्ति नामं। ऋन्भत्यिजण नयरमञ्ज्ञे नीत्रो रखा। दिखो उवसायो घयवस हि(ही ?)समीवे। तत्य ठिमा सूरिको। तसा पट्टे कालकारेण अणेगगंथनियाणविक्खायिकत्ती सिरिच्टेम-चंदसूरी संजाओ। ते त्र पद्दिश्व वासारत्तव असासीए घयवसहीए गंद्रण वक्खाणं करिंति। त्रक्षया कस्। वि घयवस<sup>र</sup> होए गुट्टि<sup>०</sup>त्रसा प्पिउकच्चे बिलवित्याराद्दकरणं घयव-सहीचेर्ए त्राढनं। तत्री वक्खाणकर्णत्यमागया सिरिष्टेम-चंदसूरी। पिडसिद्धा गुट्ठिएहिं जहा—श्रज्ज वक्खाणं दत्य 'म कायव्यं। इत्य बिलमंडणाइणा नत्यि त्रीगासी। तत्री सूरीहिं भेणित्रं थो<sup>१</sup> वमेव त्रका वक्खाणिस्नामो मा चलमासीवक्खाण-

१ 'इश्सिक्यो(ज?)शीय'A.B. २ 'ग्रहा(च्छा?)'B.

ह 'इरिसबो(उ ?)' A.B. ं ध 'बो(उ ?)बरिजग' B.

 $oldsymbol{u}$  'कारिको(उ ?)त्ति', $oldsymbol{B}$ .  $oldsymbol{\xi}$  'वि(च ?)य'  $oldsymbol{A.B.}$ 

७ 'गुड़ियसा' A.B.

प्रधो(उ ?)' A.B.

८'नव(च?)'A.

<sup>&#</sup>x27;१० ' ' 'वमेव ' B.

<sup>१</sup>विच्छेत्रो भविसादत्ति । तं च न पडिवन्नं गुट्टिएहिं।, तत्रो श्रमरिसविलक्खमाणसा पडिश्रागया उ<sup>९</sup>वस्र्यमायरिश्रा। दूमित्रचित्ते गुरुणो नाजण सोवित्तत्रमोखदेव श्नायग्नामगेहिं सट्ढेंहिं मा ऋत्रया वि परचेदए एवंविही ऋवमाणो होउ त्ति घयवसडौसमीवे चेद<sup>8</sup>श्वकारावणत्यं भू<sup>५</sup>मी मिर्गाया, न य कत्य वि सङ्घा। तत्रो कोकाञ्ची नाम सिङ्घी श्रुमिं मिणिश्रो। वारित्रो च सो 'घयवसहीगुट्टिएहिं तिउ'णदस्मदाणद्क्क्णेण। तस्रो ससंघा स्नागया सूरिणो कोकायस घरं। तेण वि पडिवित्तं काऊण भणित्रं-'दिन्ना मए भूमी जहोचित्रमुक्केण, परं मज्झ नामेणं चेद्त्रं कारेत्रव्वं।' तत्री सूरिहं सावएहिं त्र <sup>७</sup>तहत्ति पडिवन्नं। तत्य य घयवसहीत्रासन्नं कारित्रं चेट्ट्त्रं कोकावसिंह ति। ठावित्रो तत्य सिरिपासनाही पूरज्जए तिकालं।

कालक्क्रमेण सिरिभीमदेवरक्जे पृष्टणं भंजंतेण मालवर्षा <sup>प्</sup>सा पासनाइपिडमा वि भगा। तत्री सोवन्नित्रनायग्-संताणुष्पन्नेहिं रामदेवश्रासाधरसिट्टीहिं उद्घारो कारेउ-माढत्तो । त्रारासणात्रो फलहीतिगं त्राणीत्रं, न य तं निद्दोसं तत्रो विंवतिगे वि घडिए न परितोसो संजात्रो गुरुणं सावयाणं

१ 'विक्टे(च्छे ?)क्यो ' B. २ 'क्यो(ज ?)वस्त्य ' B.

३ 'नारायर्ग(?)' A. 'नायर्ग'। , ४ 'चेइ च]' B.

५ 'भूमी मागया' A. ' ई 'तिखो(उ ?)गा' B.

९ 'तिह(इ ?)ति ' A. ' ८ 'सो(सा ?) ' A.

्च।, तत्रां रामदेवेण त्रिमगहो गहित्रो। जहारं त्रकारावित्र पाससामिविंवं न भुंजामित्ति। गृहणो वि अववासे कुणंति न्द। तत्री ऋग्नमोवनासे रामदेवसा देवा-देसो जात्रो। जहा—जत्य गोहिलित्रा सिप्पक्किया दीसद, तसा हिंद्रा, दत्येव चेदत्रपरिह्मरे दित्तिएहिं हत्येहिं फलही चिद्रद त्ति। खणिजण लद्धा फलही। कारित्रं निह्वमह्वं-पासनाह्विंवं। बारससयकासद्दे [१२६६ वि॰ सं०-1209 A.D.] विकामसंवच्हरे देवाणंदस्त्रीहिं पदित्रं गित्वस प्रतिदं च कोकापासनाहृत्ति। रामदेवस प्ता तिहुणा जाजा नामाणो। तिहुणागस प्रतो मस्त्रो। तस प्रता देल्हण्जद्रतसीहनामधेया। ते ऋ प्रत्रंति पदिएं पासनाहं।

श्रवा देल्हगुस सिरिसंखेसर्पासनाहेण सुमिणयं दिन्नं। जहा—पहाए घडिश्राचउक्कं जाव श्रहं कीकापासनाहपडिमाए सिनिहिस्नामि। तिस घडिश्राचउक्के एश्रस्मि विने पूर्ए किर श्रहं पूर्जिता। नहेव लोगेहिं पूर्ण्यमाणो कोकापासनाहो पूरेद संखेसर्पासनाह व्य पद्यए। संखेसर्पासनाह व्य पद्यए। संखेसर्पासनाह विसया पूजाजत्ताह श्रीभगहा तत्थे व पुण्कंति जणाणं। एवं सिनिहिश्रपाडिहेरो जाश्रो भृयवं

१ 'रामदेवेन' A.B. २ 'स पुष्प(प्प ?)' B.

३ पश्सिशोऽित्त(रेइति ?) एष्टिं। 8 'पून्या (जा ?) ' A.B.  $\mu$  'पुज्य(ज्यं ?) ति ' B.

कोक्यपासनाहो तिनीसपव्यपमाणसुन्ती मल्धारिगच्छ-पिष्ठबद्धो ।

श्रणहिस्तपदृणमंत्रणसिरिकोकावस'हिपासनाइसा।
' रश्र एस कप्पलेसो होड जणाणं धुत्रकिलेसो॥

रित को कापार्श्वनायकस्यः समाप्तः॥ गं० ४०॥

·

१ 'वसच्चिं (चि ?)' A.B. र 'श्रीकोकाषार्श्वनाथकल्यः' B.

निमंत्र जिणे उवजीवित्र वक्काइं प्रव्यपुरिसमी हाणं। को डिसिस्नाए कणं जिखं पहस्त्री पयाचेद ॥१॥ इह भर्हिस्तमञ्ज्ञे तित्यं मगहासु त्रत्यिः को डिसिस्ना।

त्रक्त वि जं पूर्क्तर चारणस्रत्त्रस्र जनसे हिं॥ १॥
भरहद्भवासिणी हिं त्रहिं हित्रा देवया हिं जा सययं।
जोत्रणमेगं पिक्रका जोत्रणमेगं च उसी हो॥ ३॥
तिक्तं उपहिं विपर्णो नित्रं परिक्तंति बाक्तः बक्तमिखला।
उप्पाक्तित्र जं हिरणो स्र नरखयराण पचक्तं॥ ४॥
पढमेण कया कत्तं बीएणं पावित्रा सिरं जाव।
तर्एणं गीवाए तत्रो चउत्येण वष्कः य(थ?) ले॥ ५॥
उत्ररंतं पंचमएण तह्य कट्टेण किंदित्र हिरणा॥ ६॥
जाणूस्र त्रहमेणं नीत्रा चउरंगुलं तु भूमी त्रो।
उद्धरित्रा चरमेणं कष्टेणं वाम बृह्णः॥ ०॥
त्रवसिणिकालवसा कमेण हायंति माणवनसाइं।
तित्ययराणं तु बक्षं स्वेसिं हो इ्राह्नं॥ ८॥

१ 'जिसप्प(प ?) इ' A. ्र ' बत्य(त्यि ?)' A.

३ 'बाइडिब (बा?) A.B. 8 'बाइडबिंग(ल?)' A.

थू 'वक्र(च्छ् ?)यते ' B. • ६ 'कडिबं (च ?) [डं] ' B.

७ 'सत्तमेगा' B.

उष्पाउं नीरद जं बलवंतीए सइडकोडीएं। तेणे सा कोडिसिसा इक्क केणा वि परिणार उ॥ रे ॥ चक्काउ होत्ति नामेण संतिनाइस गणहरी पढमो। · काजण त्रणसणविद्धिं **कोडिसिसा**ए सिवं पत्तो ॥ १०॥ सिरिसंतिना इतित्ये र संखिज्जा त्रो सुलील कोडी हो। इत्येव य सिद्धात्रो<sup>७</sup> एवं सिरि**कुं**युतित्ये वि ॥ ११ ॥ अत्जिणवरतित्यमा वि वारस सिद्धां समणकोडी त्रों। ककोडीउ रिसीएं सिद्धात्रो मिक्सिजिएतित्थे॥ १२॥ सुणिसुव्वयजिणतित्ये सिद्धात्रो तिन्नि साइकोडीत्रो । दका कोडी सिद्धा **नमि**जिणितत्थेऽणगाराणं॥ १३॥ ऋसे वि ऋषेंगे तत्य महा<sup>१</sup>°रिसी सासयं पयं पत्ता । द्र कोडिसिसातित्यं विक्वायं पुरुविवसयिमः ॥ १४॥ पुव्वायरिए हिं च इत्य सविवेसं किं वि भणित्रं तं जहा—

<sup>&</sup>lt;sup>११</sup>जोत्रणपिङ्जलायामा **ट्सन्नपव्यय**समीवि **कोडिसिला**। जिणक्कतित्यसिद्धा तत्य ऋषेगाउ मुणिकोडी ॥ १५ ॥

१ 'बलव(वं ?)तीए ' Å.B. २ 'इक्तचे(ह्ने ?)णावि ' B. ३ 'इहिणाखो(ख ?) ' A.B. ४ 'चक्ताखो(ख ?) ' A.B.

५ 'व(वि ?) हिं ' A.B. ६ 'सिरिसि(?)संति' A.

७ 'सिद्धान्त्रों (उ ?) ' B.  $\,$   $\,$   $\,$  ' इकोडिं(क्कोडी ?)उ ' A., ' इको (का ?)डीचा (उ ?) ' B. & 'कोडा (डी ?) ' A.

१॰ 'मइ(डा शेरिसी' A. 'महि(डा शेरिसी' B.

११ गाथाया खस्या A. एस्तके क्रमगणनायां बोडग्रसंस्थोिस्निखिता प्रायोजनरिक्षकारूपं गद्यमपि परिगणितं भवेत्।

<sup>१</sup>पढमं संतिगणहरो चक्का १ उद्घोऽणेगसाइपरियरि-(वरि ?)त्रो<sup>१</sup>।

क्त्तीसजुगेहिं तत्रो सिध्धा (द्धा ?) संखिळासुणिकोणी (डी ?) ॥ १६॥

संखिच्चा मुणिकोडी श्रववीसजुगेहिं कुंशुनाहस्स । श्राम्जिणचं ववीसजुगा बा<sup>ह</sup>रसकोडीच सिद्धाश्रो॥१०॥ मिस्सिस्त वि वीसजुगा ककोडि मुणिसुट्ययस कोडितिगं।

निमितित्थे इगकोडी सिद्धा तेणे अ कोडिसिला ॥ १ ८ ॥ इसे सिरिका गीवा वच्छे उत्तरे कडीइ ऊरूस । जाणू कहमवि जाणू नीया सा वासुदेवेगा ॥ १८ ॥ इत्र कोडिसिलातित्थं तिज्ञत्रणजणजणित्रनिब्दुत्रावत्थं । सरगरबेत्ररमित्रं भवित्राणं सुण्ड कल्लाणं ॥ २० ॥

ं [इति ?] श्री**कोटिशिला**तींर्घकल्पः॥ ग्रं. २४<sup>९</sup>। श्र. ६॥

१ इयं गाथा A. पुस्तके नास्येव। 🗸 २ 'चक्कास्यो(उ ?)' B.

ह 'परिचारिको' B. 8 'सिद्धा' B.  $\Psi$  'कोडी' इति B. पुत्तके।

६ 'बारसकोडीखो(उ?)' A.B. ७ 'तेगसा (ग्रेसा?)' B.

८ 'वच्छेचो(उ ?)' A., 'व्हेचो (च्हेउ ?)' B.

स् A.B. एक्तक योग्रीय संख्या तु तुल्येव । परम् A. एक्तके बोडिप्री गाया नास्त्येव । अयोग्योरिप क्रमगणना अयोदप्री गायां याव-दिविक्ता । अये च A. एक्तके पश्चदप्रमां बोडप्रसंख्या निर्दिष्टा, B. एक्तके तु पश्चदप्र । चतुर्दभ्रसंख्यातूमयोरेव नास्ति ।

श्रीवस्तुपासतेजःपासौ मन्त्रीश्वरावुभावासाम्। यौ भ्रातरौ प्रसिद्धौ कौर्तनसंख्यां तथोर्बूमः॥१॥

पूर्वं गुर्जर्धरिचीमण्डनायां मग्डलीमहानगर्या श्रीवस्तु-पार्खतेजःपालाचा वसन्ति सा। त्रन्यदा श्रीमत्पत्तन-वास्त्रयप्राग्वाटान्वयठक्कुरश्रीचन्द्रपात्मजठक्कुरश्रीचग्रहप्रसादा-क्षजमन्त्रित्रौसोमकुलावतंसठकुरश्रीत्रासराजनन्दनौ कुमार्-देवीकिक्सरोवरराजहंसी श्रीवस्तुपास्ततेजःपासी श्रीश्रचु-**म्बर्यगिरिनारा**दितीर्थयाचाये प्रस्थिती। इडासायामं गला यावत् स्त्रां विभृतिं चिन्तयतस्तावस्त्रचचयं सर्वस्तं जातम्। ततः सुराष्ट्राखसौस्यामाकलय अचमेकमवन्यां निधातं निशीये महा-श्वत्यतसं खानयामासतुः। तयोः खानयतोः कस्यापि प्रा<sup>र</sup>क्तन[ः] कनकपूर्णः ग्रौल्वकलग्रो निर्गात्। तमादाय श्रीवस्तुपास-स्तेजःपास्त्रायामनुपमादेवौं मान्यतयाष्ट्रकृत्-केतिम्निधीयत इति । तयोक्तं गिरिभिखर एवतिदुचैः स्थारयते यथा प्रस्तुत-निधिवश्वान्यसाद्भवति । तच्छुला श्रीवस्तुपास्तर्वः श्रीश्रचु-**ञ्जयोज्ञयन्ता**दावययत् । क्रतयाची व्यावन्ती धव स्तक्कक-**, पुर्**मगात् ।

श्रवान्तरे महरादिवी नाम कान्यकुक्तेश्वरस्ता जनकात् कंचु-खिफापदे गुर्जर्धरिचीमकण तदा धिपत्यं भुका स्ता सती

१ 'प्राह्मनः' B. २ 'खाप्यां(प्य ?)ते ' A.B.

ह 'घवलकापुरम्' B. ' ४ 'तवा(दा ?) धिपत्यम्' B.

त्रवेव देशाधिष्ठाची देवता समजित । सेकदा खुन्ने वीर-धवंखनृपद्धाचीकथत्—यद्वस्तुपाखते जःपाली राज्यिक्तक-प्रायहरी विधाय सुखेन राज्यं शाधि । द्रत्यं कते राज्यराष्ट्रद्धि-खाव भविचीत्यादिष्य खंच प्रकाश्च तिरोदधे देवी । प्रातद्व्याय नृपतिर्वस्तुपाखते जःपाखावाद्वय सत्कृत्य च ज्यायसः स्तम्भ-तीर्थधवखद्भयोराधिपत्यमदात् । तेजःपाख्य त सर्वराज्य-व्यापारसुद्रां ददौ । ततस्ती षड्रदर्शनदान्नानाविधधर्मस्थान-विधापनादिभिः सुक्षतश्वतानि चिन्नत्तौ निन्यतः समयम् ।

तथा हि—लचमेकं सपादं जिनविम्नानां कारितम् । ऋष्टादम् कोटयः षखवितर्ज्ञचाः श्रीभ्राचुञ्जयतीर्थे द्रविषं व्यथितम् । दारदम् कोटयोऽमीतर्ज्ञचाः श्रीउज्जयन्ते, दादमकोव्यस्तिपञ्चा-मत् लचा श्रवुद्धिखरे लूगिगवसत्याम् । नवमतानि चत्-रमीतिश्च पौषधमालाः कारिताः, पश्चमतानि दन्तमयसिंहा-सनानाम्, पश्चम्मतानि पश्चोत्तराणि समवसरणानां जादरमया-नाम् । ब्रह्ममालाः सप्तमतानि, सप्तमतानि स<sup>र्</sup>चाका(मा)राणाम्,

१ 'जनकात् कञ्चलिकापदे गुर्जर घरिजी मवाप्य तदाधिपत्यं सुक्ता म्टता सती तजीव देशाधिष्ठाजी देवता' इति A. एक्तके लेखकप्रमादाद दिर्लिखितं वर्तते।

२ 'षट्(इ ?)दर्भनदान ' A.B.

३ 'बादभकोटयोऽभ्रोतिर्लचाः श्रीउज्जयने' इति A. प्रकाने गक्ति। ४ 'बाभ्रोतिल(र्ले ?)चाः' B.

पू 'पश्चाप्रतानि दन्त (?) पश्चीत्तराखि ' B.

६ 'सत्राका(गा ?)रायाम् ' A.B:

सप्तमती तप् स्विकापा सिकमठानाम् । सर्वेषां भोजननिर्वापादि-विशक्तानि द्युत्तराणि माहेश्वरायतनानाम्, चयोदग्रमतानि चतुरुत्तराणि प्रिखरबद्धजैनप्रासादानाम्, चयो१-विंग्रतिग्रतानि जीर्णंचेत्योद्धाराणाम् । श्रष्टाद्यकोटिसुवर्णव्ययेन सर्<sup>र</sup>खतीभाण्डागाराणां खानत्रये भरणं कृतम्। ब्राह्मणाणां नित्यं वेदपाठं करोति सा। वर्षमध्ये संघपूजा-चितयम् । पञ्चदग्रगती श्रमणानां ग्रहे नित्यं विह<sup>8</sup>रति साः। तटिककार्पटिकानां सहस्रं साधिकं प्रत्यहमभुङ्गः । चयोद्य तौर्य-याचाः संघपतीभूय कताः। तत्र प्रथमयात्रायां चलारि सहस्राणि पश्चमतानि मकटानां समय्यापासकानां, सप्तमती सुखासनानां, <sup>५</sup>त्रष्टादशयती वाहिनौनां, एकास्नविंगतिः ग्रतानि श्रीकरीणां, एकविंग्रतिः ग्रंतानि श्वेताम्बराणाम्, एकादग्रग्रती दिगम्बराणां, चलारि प्रतानि सार्द्धानि जैनगायनानां, चयस्त्रिंग्रच्छतौ बन्दि-जनानां, चतुरग्रीतिस्तडागाः सुबद्धाः, चतुःग्रती चतुःषश्रधिका वापीनां, पाषाणमयानि चिंगद्वाचिंग्रह्माणि, दन्तमयजैनरथानां चतुर्वि ग्रतिः, विग्रं ग्रतं ग्राक<sup>०</sup>घटितानां, स<sup>ट</sup>रखतीकष्टाभरणादीनि

१ 'तपिश्व(स्ति ?)' A. २ 'त्रयोविंग्रातः (ति ?)ग्रतानि

३ 'सरश्व(ख ?) ती ' A. चैत्योद्धाराणाम् ' B.

<sup>8 &#</sup>x27;विचरं(र ?)ति' सा B. ५ 'खछादग्रम्रता(ती ?)' A.

ई लेखकप्रमादात् A. प्रस्तके 'वाश्विनीनां। एकाव्रविग्रतिः ग्रतानि श्रीकराणां। एकविंग्रति ग्रतानि 'इति दिलिंखितमास्ते।

९ 'प्राक्षघटिकातातानां (तानरम् ?)' B.

प 'सर्खतीकारहाभरणानि' B.

मत्विं ग्रतिर्विषदानि श्रीवस्तुपास्त्यः। चतः षष्टिर्मसीतयः कारिताः। दचिणस्यां श्रीपर्वतं यावत्, पश्चिमायां प्रभासं यावत्, 'उत्तरस्यां केदारं यावत्, पूर्वस्यां वाराण्ये सीं यावत् तयोः कीर्तनानि। सर्वाग्रेण चीणि कोटिग्रतानि चतुर्दग्रस्या सहस्राणि श्रष्टग्रतानि लोष्टिकचितयोनानि द्रय्ययः। चिषष्टिवारान् संग्रामे जैवपवं गरहीतम्। श्रष्टाद्य वर्षाणि तयोर्यापृतिः।

ं एवं तयोः पुष्पक्तत्यानि कुर्वतोः विश्वतापि कालेन, श्रीवीर-धवस्तनृषः कालधर्ममयात् । ततस्तत्यदे तदीयस्तनयः श्रीमान् वीसस्तदेवस्ताभ्यां मन्त्रिप्रवराभ्यां राज्येऽभिषिकः । सोऽपि समर्थः सन् क्रमेण दुर्मदः सचिवान्तरं विधाय मन्त्रितेजः पास्तमपा-चकार् । तदवस्तोका राज्ञः पुरोधाः सोमेश्वर्नामा महाक विर्नृपमुद्स्य साचेपं नयं कायमण्यठत्—

यथा---

मासान् मांसलपाटलापरिमलयलोलरोलम्बतः
प्राप्य प्रौढिमिमां समीर महतौं पथ्य लया यत् इतम् ।
सूर्याचन्द्रमसौ निरस्तत मसौ दूरं तिरस्कृत्य यत्
पादस्पर्यसहं विहायसि रजः खाने तयोः खापितम् ॥
दत्यादि ।

१ 'उत्तरस्यां केदारं यावत्' इति B. पुस्तके नास्ति।

र 'वार(रा ?) ग्रसीं ' A, 'वागारसीं ' B.

३ 'कुवं(वे)तोः' A.B. 8 'कालधर्ममवा(या ?)त्' A.B.

धू 'खपाचकारः(र ?)' B. "ई 'मच्चाकवि[ः]' A.

७ 'कार्च (ख)मपठत्' A. ८ 'निरस्त[त]मसौ'।

तयोः पुरुषरत्वयोर्श्वनभेषमादित जत्पत्तिस्बरूपं च सोक-प्रसिद्धित एवावगन्तव्यम् ।

गीताद्गायनवर्षेण सूर्'डा(खवा?) दिश्वाय कीर्तिता।
' कीर्तनानामियं संख्या श्रीमतो मित्रमुख्ययोः॥
श्रीमद्यामात्यवस्तुपास्ते जःपास्तकीर्तनसंख्याकस्यः।
यदध्यासितमर्दद्भिसद्भितीर्थं प्रचचते।
श्रद्गंनस्य तयोश्चित्तमध्य वास्तुरद्यनिश्रम्॥
तत्तीर्यक्षपयोर्थ्वत्या पुरुषश्रेष्ठयोस्तयोः।
कीर्तनोत्कीर्तनेनापि न्याय्या कस्पक्षतिर्न किम्॥
दत्यास्रोच्य ददा कस्पलेशं मन्त्रीश्रयोस्तयोः।

[ **दति श्रीमहामात्यवस्तुपालतेजःपाल**कीर्तनसंख्याकस्यः।]

एतं विरचयांचनुः श्रीजिनप्रभस्ररयः॥

१ 'स्डबार्(स्तवाद ?)' A.B. २ 'श्रीमं(म)तोः' A.B.

३ व्याच B. प्रस्तके 'ग्रंथ पूर व्या पूर,' इति।

<sup>8 &#</sup>x27;खध्यपौ(वा ?)त्सु' B. ' ५ 'त्या(न्या ?)व्या 'A.

६ अव च B. पुस्तके 'ग्रंथ 8 अ० ६॥' इति।

. श्री 'पार्श्वं चेख्नगाभिखं धालः श्रीवीरमणः । कन्धं श्रीढिंपु रीतीर्थसाभिधासे यथाश्रुतम् ॥ १ ॥ पारेतजनपदान्तश्चर्मग्वत्यास्वर्धे महानद्याः । नानाधनवनवहना जयत्यसौ ढिंपुरीति पुरी ॥ २ ॥

श्रवेव भारते वर्षे विमलयशा नाम भ्रपितरभ्रत्। तस्य समझलादेव्या सह विषय स्व खमतुभवतः कमाञ्चातमपत्ययुगलम्। तत्र पुः पुःष्यचूलः पुष्यचूला पुत्री । श्रन्थंसार्थमुत्पादय तः पुष्पचूलस्य कतं लोकेवेद्वःचूल् इति नाम।
महाजनोप(पा?)लभेन राज्ञा हिषतेन निस्सारितो नगराह्यःचूलः। गच्छं य पिततो भीषणायामट्यां सह निजपरिजनेन खला
च खेहवश्रया। तत्र च चुत्पिपासार्दितो दृष्टो भिष्कः। नीतः
खपत्नी स्थापितस्य पूर्वपत्नीपतिपदे पर्यपाल श्रम् श्रमुख्यद्वामनगरसार्थादीन्।

श्रन्यदा सुस्थिताचार्या श्रुर्बुद्विकादष्ट्वापद्याचाये प्रिस्थिताक्तामेव सिंहगुद्दां नाम पक्षी सगच्छाः प्रापुः। जातस्य वर्षाकान्तः। श्रजनि च प्रध्यो जीवाकुका । साधुभिः सहाकोच्य मार्गियता वङ्काचूकादसितं स्थिताक्तंचेव स्ररयः। तेन च प्रथम- मेव श्रवस्था कृता—' मम सीमान्तर्धर्मकथा न कथनीया। यतो

१ 'श्रीपार्श्व(श्वं ?)चेल्लगामिख्यं B.,

२ 'ढिंपुर(री ?)तीर्थस्य ' B. ३ 'विषयसुखम्,' A.B.

s ' पुचः [पुष्पचूलः पुत्री]पुष्पचूला ' A.

पू 'जत्पादयत्(तः ?) ' A. ं ६ 'प्र(?)क्षितेन ' A. ७ '[पर्य ?]पालयद्राज्यम् ' B.

युग्नत्कथायामहिंसादिको धर्मः। न चैवं मह्नोको निर्वेष्ट्रति। एवमसु इति प्रतिपद्य तस्युह्पाश्रये गुर्वः। तेन चाइत्य सर्वे प्रधानपुरुषा भिषता: - प्र राजपुत्रस्तसमीपे ब्राह्मणाद्य श्रागंमिथ्यन्ति<sup>१</sup> ततो भवद्भित्रीववा(व ?)धो<sup>१</sup> मांसमद्यादिप्रसङ्गञ्ज पद्ध्या<sup>र</sup> मध्ये न कर्तव्यः। एवं क्वते यति(ती?)नाम[पि?] भक्तपानमजु-गुप्सितं कल्पेत<sup>8</sup> इति । तैस्त्रचैव क्वतं यावचतुरो मासान् । प्राप्तो ' त्रनुज्ञापितो वङ्गचूलः सूरिभिः 'समणाणं विद्वारसमयः। सउणाणम्, दत्यादिवाक्यैः। ततस्तैः सद चिततो, वङ्गाचूलाः। खसीमां प्रापुषा तेन विज्ञप्तं--- ५वयं परकीयसीमायां न प्रविशाम इति । भिषतः सूरिभिः—वयं सीमान्तरसुपेताः तत्किमण्पदिशाम-सुभ्यम् । तेनोत्रं-यनायि निर्वष्टति तद्पदेशेनाऽनुखन्नामयं जनः। ततः सूरिभिञ्चलारो नियमा दत्ताः तद्यया— त्रज्ञातपालानि न भोक्तव्यानि, सप्ताष्टानि पदान्यपसृत्य घातो देयः, पृहदेवी नाऽभिगन्तवा, काकमांसं च न भचणीयमिति। प्रतिपन्नास्तेन ते। गुरून् प्रणम्य स स्वरट्यानागमत्।

श्रन्यदा गतं सार्थस्थोप्रिधात्या । प्राकुनकारणाश्रागतः सार्थः । चुटितं च तस्य पथ्यदनम् । पीडिताः चुधा राजन्याः । दृष्टश्र्य तैः किंपाकतरः फिलतः । यहीतानि फिलानि । न जानिन्त् ते तमामधेयमिति तेन न भुकानि । इतरैः सर्वैर्धुभुजिरे । स्वताश्र

१ 'आगमिष्यति(न्ति १)' A. २ 'जीववधो ' A.B.

३ 'पल्या (स्त्रा ?)' A.B.

<sup>8 &#</sup>x27;कल्पत इति' A. 'कल्पित इति' B.

५ 'विचिप्ति(तं ?)' A.B. ﴿ 'चुटिटं (तं ?)' A.B.ः

तैः किंपाकफलेः । ततिश्वन्तितं तेनाहो ! नियमानां, फलम् । ततं एकाक्येवागतः पक्षीम्, रजन्यां प्रविष्टः स्वयहम् । दृष्टा पुष्टाचूला दौपालोकेन पुरुषवेषा निजपत्या सह प्रसुप्ता । जातस्वस्य कोपस्तयोरूपिर् । दावयेतौ खङ्गप्रहारेण किनग्नीति यावदिचन्तयत्तावत्स्यतो नियमः । ततः सप्ताष्टपदान्यपक्रम्य घातं ददत् खाट्कतसुपरि खङ्गेन । व्याहृतं खसा 'जीवत् वङ्गाचूला दिति । व्याहृतं स्वसा 'जीवत् वङ्गाचूला दिति । तदचः श्रुला लिक्नितोऽसावष्टक्किमेत हिति । सापि नटक्तान्तमचीकथत् ।

कालक्रमेण तस्य तद्राज्यं ग्रासतस्त्रचैव पद्ध्यां तस्यैवाचार्यस्य ग्रिय्यौ धर्मच्यिधर्मद्त्तनामानौ कदाचिद्वर्षराचमवास्थिषा-ताम्। तच तयोरेकः साधुस्तिमासचपणं विद्धे। दिती य-यतुर्मासचपणम्। वद्भचूलस्य तद्क्तनियमानामायितिश्रभफलता-

१ 'निग्रक्षीयमानां (नियमानां ?)' B.

र 'प्रविख्[ः]' B. ३ 'द्रङ्गा(छा ?)' A.

<sup>8 &#</sup>x27;स्वच B. प्रस्तंके तेखकप्रमादात् सप्तचलारिंग्रस्य प्रचस्यारम्भे षट्चलारिंग्रत्तमपत्तारम्भस्या इमाः पङ्कयः पूर्वकल्पस्या लिखिताः—'[ग्रिखर-] बद्धजैनपासीदानां। चयोविंग्रतानि चैत्यो द्वाराणां। स्वस्टादग्रकोटिसवर्णस्योग सरस्वतीभाखागाराणां स्थानचये भरणं सतम्। पश्चग्रती ब्राह्मणानां नित्यं वेदपाठं करोति सा। वर्षमध्ये संघपूजाचितयं पश्चदग्रग्रती श्रमणानां गरहे नित्यं विष्टरं(र)ति सा। तटिककार्पटिकानां सष्टसं साधिकं प्रत्यष्टमसुङ्कः। चयोदग्र तीर्थयाचाः संघपतीभूय स्रताः। तच्च प्रथमयाचायां चलारि—'न

५ 'दितीयच(ख ?)तुर्मासच्चपणम् ? A.

मवलोक्य यिजिज्ञपत्। भदन्ती! मदनुकस्पया कमि पेशकं धर्मीपदेशं दत्तम्। ततलाभ्यां चैत्यविधापनदेशना क्षेप्रनीशिनी विद्धे। तेनापि श्र्राविकापर्वतसमीपवर्त्तन्यां तल्लाभेव 'प्रद्धां चर्मेखती' धरित्तीरे कारितमुचैकारं चार्रचैत्यं, खापितं तच श्रीमन्मद्वावीर् बिम्बम्। तीर्थतया च रूढं तत्। तच यान्ति स्म चतुर्दिंग्भः संघाः।

कालान्तरे किञ्चक्रेगमः सभार्यः सर्वद्धां तद्यात्राये प्रस्थितः।
प्राप्तः क्रमेण र्निन्तनदीम्। नावा (व?)मारूढौ च द्रगती
चैत्यिप्रिखरं व्या(य?) लोकयताम्। ततः सर्भसं सौवर्णकञ्चालके
कुद्भुमचन्दन्यं कर्पूरं प्रचिष्य जलं चेप्नुमार्भवती नेगमग्रहिणी।
प्रमादान्निपतितं तदन्तर्जल तिलम्। (तं०?) ततो भणितं विणजा
श्रही! दृदं कचोलकं (तं०?) नेककोटिम्ल्यरस्रखितं राज्ञा
प्रहणकेऽपितमासीत्। ततो राज्ञः कथं कुटितव्यमिति। चिरं
विषद्य वृद्धन्त्रस्य पत्नीपतिर्वज्ञापितं तत्। यथास्य राजकीयवस्तुनो
विचितिः कार्यताम्। तेनापि धीवर श्रादिष्टस्तच्को धियतं
प्राविग्रदन्तर्नदम्। विचिन्तता चान्तर्जलतलं दृष्टम् ! दृष्टं तेन
हिर्एस्यर्थसं जीवन्तसामिश्रीपार्श्वनाथ (विक्वम्। यावत्

१ 'पन्यां(इतां) ' B. २ 'चर्मन्य(एव ?)तौ ' A. B.

३ 'नावा(व ?)म् '  $A.\ B.$  ४ 'य(या ?)लोकयताम् ' A.

ų 'कर्ष्यूरं' A., 'कर्पूरं' B. ई 'जले ' B.

<sup>9 &#</sup>x27;ब्यन्तर्जनतलं तं(लंत ?)' A., 'निपतितं [त ?] इंतर्जनतं(त) लं तं(लं। त)' B. , 'निक्शे (च्छो ?) धयितुम्' B.

 $<sup>\</sup>epsilon$  'हरि(हिर?)ग्सय'  $A.\ B.\$ र्॰ 'श्रीपार्श्वनाथिवम्ब[म्]' B.

प्रस्थित सा स विम्वस्य इदये तत्कचोक्तकम् । धीवरेणोक्तं प्रभ्याविमी दमतौ यद्भगवतो वचसि घुरुणचन्द्रचन्दंनविलेपनाई स्थितमिदम् । ततो ग्रहीलां तदर्पितं नैगमस्य। तेनापि दत्तं तसी बद्घ द्रव्यम्। उतं च बिम्बखरूपं नाविकेन। ततो वद्भच्कीन श्रद्धालुना तसेव प्रवेश्य निष्कासितं तद्विम्बम् । कनकर्थस्तु तर्वेव सुक्तः । निवेदितं चि खंत्रे प्राग्भगवता नृपतेः, यृत्र<sup>१</sup> चिप्ता सती पुष्पमाला गला निष्ठति तत्र बिम्बं ग्रोध्यमिति । तदनुसारेण बिम्बमानीय समर्पितं राज्ञे वङ्गचूलाय । तेनापि खापितं श्रीवीर विम्वस्य विहर्मण्डपे याविक्का नयं चैत्यमसे कारयामीत्यभिसन्धिमता। कारिते **च चै**त्यान्तरे यावत्तत्र स्थापनार्थमुत्थापयितुमार<sup>९</sup>भन्ते राज-कीयाः पुरुषास्तावत्तद्विम्बं नोत्तिष्ठति स्म । देवताधिष्ठानात्त्रचैव स्थितमद्यापि तर्ने(थे ?)वास्ते। धीवरेण पुनर्विज्ञप्तः पक्षीपतिः— यत्तत्र देव! मया नद्यां प्रति(वि?) धेन विम्बान्तरमपि दृष्टम्, तदपि बिहरानेतुमौचितौमञ्चति। पूजारूढं हि भवति। पक्षीश्वरेण पृष्टा स्वपरिषत्। भो! जानीते कोऽप्यनयोर्विस्वयोः संविधानकं केन खल्वेते नद्या (द्य ?)न्तर्जसतले न्यसे द्रत्या-कर्ष्येकेन पुराविदा स्थविरेण विज्ञप्तम् - देव! एकंस्निम्नगरे पूर्वप नुपितरासीत्। स च परचक्रेण ससुपेयुषा सार्ट्सं योद्धं सकल-चमूसमूहसञ्चहनेन गतः, तखायमहिषी च निजं सर्वसमेतच बिम्बद्धं कनकर्थस्थं विधाय जलद्र्गमिति कला चर्मख्यां

१ 'यस्मात्र [यत्र ?] च्तिप्ता सनी(ती ?) '  ${f B}$ .

र 'बारभन्ते(न्त ?)' Å. , ३ 'प्रति(वि ?)श्टेन ' A. B.

<sup>8 &#</sup>x27;नद्या(द्य ?)न्तर्जने ' B. ५ 'पूर्वन्द्रपतिरासीतू ' B.

कोटिम्बने प्रचिष्य स्थिता । चिरं युद्धवतस्तस्य कोऽपि सलः किल वार्तामानेषीत् यदयं नुपतिस्तेन परचकाधिपतिनृपतिना व्यापादित इति। तत् स्रुला देवी तत्कोटिम्बकमाक्रम्यान्तर्जसतसं प्राचिपत्, ख्यं च परासुतामासदत्। स च नृपतिः परचकं निर्जित्य याविजनगरमागमत्तावद्देवाः प्राचीनं वृत्तमाकर्षः भवादिरन्नः पारमेश्वरी दीचां कचीचके। त्वेकं बिम्बं देवेन बिहरानीतं पूज्यमानं चास्ति।, दितौयमपि चेन्निःसरति तदोपक्रम्यतामिति। तदाकर्ष वङ्गचुलः परमार्हत चूला (डा?)मणिस्तमेव धीवरं है तदानयनाय नद्यां प्रावीविभत् । स च तदिम्बं कटौदभ्रधवपुर्जल-तलेऽवितष्टमानं बर्हि:ोखग्रेषाङ्गं चावलोका निष्कासनो<sup>५</sup>पायानने-कानकाषीत्। न च तिर्व्यगतिमिति दैवतप्रभावमाकलय्य समागत्य च विश्रामीशाय न्यवेदयत्तत्त्वरूपम् । त्रद्यापि तत् किल तथैवास्ते । श्रुयतेऽद्यापि नेनापि धीवरस्थविरेण नौकासांभे जाते तत्कारणं विचिन्तता तस्य हिरएमयरथस्य कौ लिका लन्धा। तां कनकमयौं दृष्टा लुखेन तेन व्यचिन्ति व्यदिमं रथं क्रमात्सवं ग्रहीला स्टद्धिमान् भविष्यामीति। ततस्य स राची निद्रां न लेभे। जनस्य नेनापदृष्ट-पुरुषेण-यदिमां तत्रेव विंमुख्य सुखं खेयाः, नो चेत्रद्य एव लां इनियामीति । तेन भयार्तन तर्वेव मुक्ता युगकी सिका इत्यादि । किं न संभायते दैवताधिष्ठितेषु पदार्थेषु।

१ 'स्थितारा(स्थिता ?)सीत्' B. २ 'परमाईतः' B.

ह 'घो [व ?] रं B. 8 'दम्ध(ज़ ?) ' A.

पू 'निष्कासनोपायाननेका[न'?]कार्यौत्' B.

६ 'विमुच्य [सुखं ?] खोयाः' B.

. श्रूयते च संप्रति काले कश्चित् चेच्छः पाषाणपाणिः श्रीपार्श्वनाश्चप्रतिमां भङ्गसुपिखतः स्विभतवाड्यजीतः, महित पूजाविधी 
कते सञ्चतामापन्न इति । श्रीवीक् विम्नं महत् तद्पेचया 
स्वीयस्तरं श्रीपार्श्वनाश्चविम्नमिति महावीक्षाभंकरूपोऽयं 
देव इति मेदाश्चेद्धाणा इत्याख्यां प्राचीक्ष्मत्(न्?) । श्रीमचेद्धाणादेवस्य महीयस्तममाहात्यिनिधः पुरस्ताभ्यां महिष्यां सुवर्णमुकुटमन्त्राद्धायः समा[रा?]धितः प्रकाणितश्च भय्येभः । सा च सिंहगुहापक्षी कास्त्रकमाहिं पुरीत्याख्यया प्रसिद्धा नगरी संजाता।
श्रद्धापि स भगवान् श्रीमहावीक्ः, स [च?] चेद्धाण्पार्श्वनाशः
सकलसंघेन तस्त्रामेव पुर्यां यात्रोतस्वैरारा ध्यते इति।

श्रन्यदा वद्भाचू ल उच्चियां खात्रपातनाय चौर्यवस्था कस्यापि श्रेष्ठिनः सद्मिन गतः। कोलाइलं श्रुला विलतः। ततो देवद्त्ताया गिष्काया गाणिकामाणिकामताया गरहं प्राविभत्। दृष्टा सा कुष्ठिना सह प्रसुप्ता। ततो निःसृत्य गतः पुरः श्रेष्ठि(ष्ठि ?)नो वेम्म। तचैकविभोपको लेख्यके युख्यतीति पर्षष वाग्मिनीभर्क्य निःसारितो गेहात् पुत्रः श्रेष्ठि(ष्ठा ?)ना। विरराम च यामिनी। यावद्राज-कुलं यामीत्यचिन्तयत् तावदुच्चगाम धामनिधिः। प्रक्षीभञ्च निःसृत्य नगराद्गोधां ग्रहीला तहतले दिनं नौला पुना राचा-वागाद्राज्ञभाष्डागाराद्वहिगीधापुच्छे विलग्य प्राविभन्तोग्रम्।

१ 'मह[ति ?] पूजाविधौ ' A. र 'प्राचीकग्रत्(नृ ?) ' A.

३ 'स चेल्लगपार्श्वनाथ[ः]' B. 'प्राचीकग्रन्' B.

<sup>8 &#</sup>x27;ब्याराध्ये(ध्य)ते ' A. B. ' ५ ' ५ (प ?) रूषवाम्सः ' B.

६ 'पुन (ना ?) राचा ' A. B. '७ 'पुक्टे(च्के ?) ' B.

दृष्टो राजध्यमिक्या रहया पृष्ट्य कस्लमिति। तेनोते चौर इति । तयोक्तं-मा भेषीः मया सह संगमं कुरु । सोऽवादीत् का लं ? साणूचेऽग्रमिह्यम्भिति। चौरोऽवादीद्यद्येवं तर्षि ममाम्बा भवसि त्रतो यामीति निश्चिते तया खाङ्गं नखैर्विदार्य पूल्कृति-पूर्वमाह्नता त्रारचकाः। यहौतस्तैः। राज्ञा चानुनयार्थमागतेन तदृष्टम् । राज्ञोकाः स्वपौ<sup>१</sup>(पु?) इंषाः मैनं गाढं <sup>१</sup>कुवैधिमिति । तै रचितः। प्रातः पृष्टः चितिसता । तेनाष्मुकं देव ! चौर्यायादं प्रविष्टः पञ्चाद्देवभाण्डागारे देव्या दृष्टोऽस्मि । यावदन्यन्न कथयति तावत्तुष्टो विदितवेद्यो नरेन्द्रः। स्त्रीकृतः पुत्रतया, स्थापितञ्च सामन्तपदे। देवी च विडम्बमाना रचिता वङ्गचूलेन। त्रहो ! नियमानां ग्रभपलमित्यनवरतमयमधासौत् । प्रेषितञ्चान्यदा राज्ञा <sup>8</sup>कामरूपभूपसाधनार्थम् । गतो युद्धे घातैर्जर्जरितो विजित्य तमागमत् खखानम्। व्याह्ता च राज्ञा वैद्याः यावद्रू देऽिप घातवणो विकसति। तैरुत्रं देव! काकमांसेन ग्रोभनो भवत्थयम्। जिनदासत्रावनेण साईं प्रागेव मैश्रमासीत्। ततस्तदानयनाय प्रेषितः पुरुषः पुरुषाधिपतिना, येन तदाक्यात्काक-मांसं भचयतीति। तदाइतय जिनदासोऽवन्तीमागच्छकुभे दिये सुद्रायौ ( सद्त्यावद्राचौत् । तेन पृष्टे-किं सदियः ताभ्या-सुक्तमस्माकं <sup>७</sup>भर्ता सौधर्माचु(च्यु ?)तः । त्रतो राजपुत्रं वङ्गाचूसं

१ · 'खपौ(पु ?)कवाः ' 'श्र(ख ?)पौ(पु ?)कवाः ' B.

२ 'कुर्व्वीध्यम्'  $A.\ B.$  '  $\xi$  ' बीकृत[ः]' B.

ध 'काम...पभूपसाधनार्थम्' B. ५ 'यावदू हो(डो ?)पि ' B.

<sup>्</sup>६ 'सदंन्यो(त्यौ?)'A. ७ 'भक्ता(र्ता?)सौ धर्म्भाच्यु(च्रा?)तः'B.

प्रार्थ्यावरे । परं लिय गते स <sup>१</sup>मांसं भचियता 'ततो गन्ता दुर्गतिम्।, तेन १६दिवः। तेनोन्नं—तथा करिक्षे यथा तस्र भचयिता। गतस्य तच राजोपरोधाद्वक्कं चूल्ममवोचत्। बिलभुक्पिणितम्। पटूम्यतः सन् प्रायश्चित्तं १वरेः। वंद्ध-चूलोऽवोचत्-जानासि लं यदा<sup>ध</sup>चर्यायकार्यं प्रायश्चित्तं ग्राह्मम्। प्रागेव तदनाचर्षं श्रेयं र्ति "प्रचालनाद्धि पङ्गख दूरादस्पर्भनं वरम् " इति वाक्यात्; निषिद्धो नृपतिः । प्रतिपन्नव्रतनिवश्याच्यातकन्यमगमत्। वन्नभानेन जिनदासेन ते देखी तथैव हदत्यी दृष्टा प्रोक्तं—िकमिति हदियः। न तावत् स <sup>६</sup>मा(मां)सं ग्राह्तिः। ताभ्यामभिद्धे—स ह्यधिकाराधनावग्रादच्यृतं प्राप्तस्ततो नाभवदसाङ्गर्तेति । एवं जिनधर्मप्रभावं सुचिरं परिभाव्य जिनदासः खावासमाससादेति। एवं चास्य तीर्थस्य निर्मापयिता वङ्कचूल एवाजनि जनित<sup>8</sup>जगदानन्दः।

ढिंपुरीतीर्थरबस्य कस्पमेतं यथाश्रुतम् । किंचिदिरचयांचकः श्रीजिनप्रभ<sup>द</sup>स्रयः॥

<sup>५</sup>दति श्रीचेख्नणपार्श्वनाथस्य कल्पः॥ र्यं. ११६ ऋ. २६॥

१ 'मांस(सं ?)' B. र 'सदिव[:] A. B.

३ 'चरे[ः] A.

८ 'यदाचा(च ?)र्याष्प्रकार्य' ${f B}$ .

पू 'ब(व ?)लमानेन' A. B. 🐧 'मा(मां ?)सं' A.

७ 'जनितजगदानन्द[ः]' B. 🔍 ८ 'स्रूरिभियः(स्ररयः ?)' B.

<sup>&</sup>amp; 'इति श्रीचेस्राणपार्श्वनाथकल्यः' B.

## हिंपुरीसवस्वयम् ।

उनुङ्गीर्विविधेनंगैर्रपत्तमक्कायैरिभभाजिता श्रीवीर्प्रभुषार्श्वसुत्रतयुगादीश्रादि श्रिक्वेर्युता । पत्ती भत्तनविश्रुता नियमिनः श्रीवङ्काचूलस्य या सा भत्या चिरमङ्गतां कलयत् प्रौढिं पुरी ढिंपुरी॥१॥ योमचुक्तिशिखरं मनोद्दरं

र्निद्वेवतिटनीतटस्थितम्।

श्रन चैत्यमवलोका यात्रिकाः

गैत्यमाग्र ददति खचच्घोः॥ २॥

मूखनायक रहान्यजिनेन्द्र-

यारुलेपघटितोद्गट₹मूर्तिः ।

दिचिणे जयित चेस्नुग्राम्यो

भात्युदक् तदपरः फिलिकेतुः॥ ३॥

एकत श्वादिजिनो टिजनो-ज्यत्र पुनर्मुनिसुव्रतनाथः।

एवमनेकजिनेश्वरमूर्तिः

स्कूर्त्ति<sup>र</sup>मद्व चकास्ति जिनौकः॥ ४॥

अवास्तिका दारसमीपवर्तिनी

श्री होचपास्तो भुजषट्कभाखरः ।

सर्वज्ञ<sup>8</sup>पादाम्बुजसेव<sup>4</sup>नाऽलिनौ

संघस्य विद्रौधमंपोद्दतः चलात्॥ ५ ॥

१ 'बिम्बेयु(युं शेता' B. २ 'घटिलोङ्सव(ट शे' B.

याचौत्सवानिह शितौ सहसो द्रशस्या-मालोक्य लोकसमवायविधीयमानान्। संभावयन्ति भविकाः कलिकाः लगेहे प्राघूर्षकं कतयुगं ध्रुवसभ्यूपेतम् ॥ ६ ॥ त्रमरमहितमेतत्तीर्थमाराध्य भक्त्या फलितसकलकामाः. सर्वभौतीर्जयन्ति । बन्दलपरिमलाळां चन्दनं प्राप्य यद्गा क दव सहतु तापव्यापरमालिङ्गिताङ्गम्॥ ७॥ वन्द्या नन्द्यादघइतिदृढा ढिंपुरीतीर्थरत्नं यामधासे सुरतहरिव प्रार्थितार्थप्रदायी। पद्मावत्या भुजगपतिनाचाऽविसुक्तां क्रि (क्वि ?)पार्श्वः कायोत्सर्गस्थितवपुरयं चेह्नगः पार्श्वनायः ॥ ८ ॥ <sup>र</sup>ग्रग्रधर<del>च्</del>रषीकाऽचिचोणीमिते (१२५१) ग्रकवत्सरे ग्टइमिणम<del>डे "संघान् वौता उपेत्य पुरौमिमाम् ।</del> मुदितमनससौर्थखाख प्रभावमहोदधि(धे?)-रिति विरचयांचकुः धोचं जिन<sup>६</sup>प्रभसूरयः ॥ ८ ॥ [इति?] ढिं°पुरीस्तोचम् ॥ यं. १६॥

१ 'कालिकालमे(गे ?) हे ' B.

२ 'तापव्यापमालिङ्गिताङ्ग[म्]' $m \mathring{B}.$ 

३ 'ग्रग्न[घर ?]हृ(ऋ, ?)षीकाच्चिचोगौमिते ' B.

ध 'संघान्वतीत्ता(न्वीत्ता ?) • B. ५ 'चक्[ः] ' A. B.

६ 'जिनम्भ प्रभ(?)सूरयः' B. ' ० 'टिप्रीस्तोचां' A. B.

पर्युथास्य परमेष्ठि<sup>१</sup>पश्चकं कीर्त्तवामि कतपापनिग्रहम्,। तन्त्रवेदिविदितं चतुर्युताशीतितीर्थिजननामसंग्रहम्॥ १॥ तथाहि—

श्रीश्च चुड्यये भुवनदीपः श्रीवैर (वज्र ?)स्वा मिप्रति हितः पूर्णकल श्राः॥

तथा--

श्रीमूलनायकः पाग्डवसापितो नन्दिवर्श्वनयुगादि-नायः॥

श्रीशान्तिप्रतिष्ठितः पुग्रहरीकः श्रीकल्याः, दितीयस् श्रीवैर(वज्र ?)स्वा<sup>र</sup>मिप्रति<sup>९</sup>ष्टितः पूर्म्सकल्याः॥

सुधातुष्डजीवितखामी श्रीशान्तिनायः॥

मरुदेवाखामिनौ प्रथमसिद्धः॥

श्रौ**उज्जयन्ते** पुष्यकलग्रमदनमू<sup>ट</sup>र्त्ति[ः ?]श्रौ**नेमिनाद्यः** 

काञ्चनवलानके त्रमृत्रिवि[ः?]त्रीचारिष्टनेमिः॥

पापामटे त्रतीतचतुर्विंग्रतिमध्यात् त्रष्टौ पुष्यनिधयः त्रौ-नेमौत्र्यरादयः॥

काण्रहदे निभुवनमङ्गलकलाः श्रीश्रादिनायः॥

१ 'परमेखि(छ ?)' A. B. २ 'श्रीवैरसाभि' A. B.

<sup>्</sup>र 'प्रतिस्टि(स्टि)तः' A. B.

४ 'प्रूर्णकलग्रः' T. 'श्रीचादिनाथः' A.

५ 'प्रतिष्टिष्ठितः(?)' A. ६ ''श्रीवैरसामि' A. B.

७ 'प्रतिष्ठि(ष्ठि ?)तः' A. B. ५ ६ 'सदमसूक्तिः' A. B. ६ 'सस्तिष्ठिः' A. B.

् गार्'कर्देशे श्रीत्रादिनाथः। त्रयोधायां श्री<sup>५</sup>ऋषभ-देवः। .कोह्मापुरे वज्रम्हत्तिकामयः श्रीभरतेश्वरपूजितो ् भुवनतिसकः श्रौत्रादिनायः।

सोपारके जीवन्तसामिश्रीऋषभदेवप्रतिमा ॥ नगरमहास्थाने श्रीभरतेश्वरकारितः श्रीयुगादिदेवः॥ दक्षिणापये गोमटदेवः श्रीबाहुबलिः॥ उत्तरापथे कलिङ्गदेशे गोमटः श्रीक्टषभः॥ खंगार शांढे श्रीउग्रसे नपूजितो मेदिनी मुकुटः श्रीश्रादि-

नाथः॥

महानग्यीमुद्दष्डविहारे श्रीत्रादिनायः॥ पुरिमताले शौत्रादिनायः॥ तस्रशिसायां बाहुबिसिविनिर्मतं धर्मचक्रम् ॥ मोचतीर्थं श्रीत्रादिनाश्रपादुका ॥ कील(स्त ?)पाकपत्तने माणिकादेवः मन्दोद्रीदेवतावसरः ॥

गङ्गायमुनयोर्वेणीसंगमे श्रीत्रादिक[र ?]मण्डलम् ॥ श्रीश्रयोध्यायां श्रीश्रजितखा<sup>धं</sup>मी॥ चन्द्(न्दे ?)र्याम् श्रजितः॥ तार्गो विश्वकोटिशिलायां श्रीऋजितः॥

१ 'पारकरदेग्रे' इत्यारम्य 'सुवनतिलक, श्रीचादिनायः' इत्यन्तं ' A. पुत्तके पाठो नास्ति।

२ 'ऋषभदेवः' B. ३ 'खंगारगटे(ढे ?)' B. g 'खंगारगटे(ढे ?)' B. g 'चन्देर्याम्' A. B.

ऋंगद्कायां श्रीऋजितखा'मि—
श्रान्तिदेवतादयं श्रीब्रह्मोन्द्रदेवतावसरः ॥
श्रावस्यां श्रीसंभवदेवो जाङ्गुलीविद्याधिपतिः ॥
सेगमतीयामे श्रीऋभिनन्दनदेवः ।
नर्भदा तत्पादेश्यो निर्गता ॥
क्रीव्यदीपे सिंहलदीपे हंसदीपे श्रीसुमतिनाथदेव'पादकाः ॥

श्राम्बुरिणियाने श्रीसुमितिदेवः ॥
माहेन्द्रपर्वते कौशास्त्र्यां च श्रीपद्मप्रभः ॥
मशुरायां महालक्षीनिर्मितः श्रीसुपार्श्वस्त्रः ॥
श्रीदशपुरनगरे श्रीसुपार्श्वः श्रीसौता देवौ देवतावसरः ॥
प्रभासे भगीश्वषः श्रीचन्द्रप्रभश्चन्रकान्तमणिमयः श्रीज्वालामालिनौदेवतावसरः ॥

श्रीगौतमस्वामिप्रतिष्ठितो वस्त्रश्चागतः श्रीनन्द्वर्श्वन-कारितः श्रीचन्द्रप्रभः॥

नासिक्यपुरे श्रीजीवितस्वामी विभुवनितलकः श्री-चन्द्रप्रभः॥

चन्द्रावत्यां मन्दिरसुकुटः श्रीचन्द्रप्रभः ॥ वाराणस्यां विश्वेश्वरमध्ये श्रीचन्द्रप्रभः ॥ कायाद्वारे श्रीसुविधिनायः ॥

१ 'खाजित[खामि] ग्रान्ति ' B. २ 'देवपादुका' B.

३ 'माहेन्द्रपव(वे ?)ते ' B. ' ४ 'श्रीपद्म प्रसु(भः ?) ' B.

पू 'सीतादेवी' A. B. ' ६ 'प्रतिष्ट(ष्ठि ?)तो' A. B.

प्रयागतीर्थं श्रीशीतलनायः ॥
विन्थ्याद्री मलयगिरौ च श्रीश्रेयांसः ॥
चम्पायां विश्वतिलकः श्रीवासुपूज्यः ॥
काम्पीर्ल्ये गङ्गामूले सिंइपुरे च श्रीविमलनायः ॥
मथुरायां यमुना १ इरे(दे ?) समुद्रे हा(दा ?)रावत्या
शाकपाणिमध्ये श्रीश्रनन्तः ॥

प्रयोध्यासमीपे रत्नवाहपुरे नागमहितः श्रीधर्मनायः॥
किष्किन्धायां सङ्कायां चिक्कटिगरौ श्रीशान्तिनायः॥
गङ्गायमुनयोर्वेणीसङ्गमे श्रीकुन्य(न्यु !)नायारनायौ॥
श्रीपर्वते मिस्तिनायः॥
स्गुपत्तने श्रनर्थरत्वचूडः श्रीमुनिसुव्रतः॥
प्रतिष्ठानपुरेर श्रयोध्यायां विन्ध्याचले माणिका-

दर्खके मुनिसुव्रतः॥

त्रयोध्यायां मोच°तीर्यं निमः॥

शौर्यपुरे श्रङ्क्षाजनासये पाटलानगरे मथुरायां दारकायां सिंहपुरे स्तमातीर्थे पाताललिङ्गाभिधः श्रीनेमिनायः॥

त्रजागृहे नवनिधः श्रीपार्श्वनाथः ॥ [१॥]

स्तम्भनके भवभयहरः ॥ २ ॥

फलवर्डिकायां विश्वकल्पस्ताभिधः॥ ३॥

कर्ह्रेटके उपसर्गहरः॥४॥

१ 'यसुनाइहरे(दे ?)' A. B. २ 'प्रतिद्या(छा ?)न एरे' A. B. ३ 'मोच्चतीर्थनंमिः' B.

त्रहिक् वायां विभुवनभानुः॥५॥
किल्कु गुंडे नाग हे च त्रीपार्श्वनायः॥६॥
कु कु टेश्वरे विश्वगजः॥०॥
माहेन्द्रपर्वते द्वायापार्श्वनायः॥८॥
चे(त्रों !)कारपर्वते सहस्र पणी पार्श्वनायः॥८॥
वाराणस्यां दण्डबाते भव्यपुष्करावर्त्तकः॥१०॥
महाका लान्तरे पाता लचक वर्त्ती॥११॥
मयुरायां कल्पद्रुमः॥१२॥
चन्पायामशोकः॥१३॥
मलयगिरी त्रीपार्श्वनायः॥१४॥
त्रीपर्वते घण्टाकर्मा महावीरः॥१५॥
विन्याद्री त्री गुप्तः॥१६॥
हिमाचले द्वायापार्श्वी मन्ताधिराज त्रीस्पु लिङ्कः॥

श्रीपुरे श्रनिरिचः श्रीपार्श्वः॥१८॥ डाकुलीभीमेश्वरे श्रीपार्श्वनाष्टः॥१८॥ भायल्पं(लया?)स्वामिगढे देवाधिदेवः॥२०॥ श्रीरामण्यने प्रद्योतकारिश्रीवर्द्धमानः॥२१॥

, मोढेरे वायडे नागके परूखां <sup>१</sup>मतुग्डके मुग्डक्षके श्रीमालपत्तने उपकेशपुरे कुग्डगमे सत्यपुरे टक्कायां

<sup>&</sup>quot;१ 'अडिक्टायां' B. · २ 'नामक्रदे चः(च ?) ' B.

३ 'च्हायापार्श्वो' A. 8 'मन्त्राधिराजः' B.

पू 'भायल' A. 'भालय' T, B.'

६ 'मतुग्डकमुग्डस्थले ' A. 'मतुग्डे मुग्डस्थले ' B.

गङ्गाइदे सरस्थाने वीतभये चम्पायां अपापायां पुंड( दु) पर्वते निन्दिवर्डनकोटिभूमी वीरः॥ वैभाराद्री राजयहे कैलामे औरोइणाद्री श्रीमहा-वीरः॥

श्रष्टापदे चतुविंगतिस्तीर्थंकराः ॥
संमेत वृगेले विंगतिर्जिनाः ॥
सेमस्रोवरे दासप्ततिजिनास्याः ॥
कोटि सि(श्रिं?) सिद्धिचेत्रम् ॥
दित जैनप्रसिद्धानां तीर्थानां नामपद्धतेः ।
संग्रही उयं स्पृटीचके श्रीजिनप्रभद्धरिणा ॥
किंचिद्व यथादृष्टं किंचिचापि यथाश्रुतम् ।
स्तीर्थनामधेयानां पद्धतौ सिखितं मया ॥

समाप्त<sup>र</sup>स्तीर्थनामधेयसंग्रहकत्यः ॥ ॥ ग्रं. ४८. ऋ. २१॥

१ 'ग्रंक्र(द ?)पर्वते ' A. B. र भेतीर्थकराः ' A. B.

इ 'संमेतसे(भी शो ते A.

<sup>8 &#</sup>x27;काटिसिला' A. "कोटिश्रिला' B.

थू 'सं[य ?] होऽयं ' A. . , ६ 'समाप्त[ः] ' A. B.

नमिजण़ जिनवरं १ [जिणं वौरं ?] कप्पं

सिरिसमवसरणरयणाए ।

पुव्वायरित्रकयाहिं गृहाहिं चेव जंपेमि॥ १॥ बाज मेहा कमसो जोत्रणभूसोहि सुरहिज बवुही। मणिरयणस्मिरयणं कुणंति । पुण कुसुमवुद्धि वणा ॥ २ ॥ पायारतिश्रं कमसो कुणंति वर्रूष्यकणयर्यणमयं। कंचणवसुमणिकविसीससोहित्रं भवणजोद्दवणा ॥ ३॥ गाउ<sup>४</sup>त्रमेगं इस्यथ्षण्डपरिच्छिन् मंतरं तेसिं। श्रद्वंगुलिक्करयणौतित्तीसं धणुरुवारुक्षम् ॥ ४ ॥ पंचसयधणुचनं चउदारविराद्रश्राण वष्पाणं। सव्यपमाणमेयं निय(त्र ?)नित्रहत्येण य जिलाणं॥ ५ ॥ सोवाणदससहस्मा भूमीत्रो गंतु पढम पायारो । पषासधणुइपयरो पुणो वि सोवाणपणसङ्सा ॥ ६ ॥ तत्य वित्र बीयवप्पोट पुञ्चुक्तविही तयंतरे नेयोर (या ?)। तत्तो तर्रश्रो १° एवं बीससहस्सा य सोवाणा ११॥ ७॥ दस ११ पंच पंच सहस्रा(सा ?) सब्वे इत्य्वहत्यवित्यिना । बाहिरमञ्ज्ञास्त्रितंरवर्षाणं कमेण सोवाणा ॥ ८॥

१ 'जिसां(सां)वीरं(वरं ?)' A. २ 'वाक(ऊ ?)' B.

३ 'क(ज़ ?) ग्रांत ' B. 8 ' ग्राच्मो (उ ?) ' B. '५ 'परिक्ट (च्क् ?) ज्ञ ' B. ई 'दससङ्ख्लो (स्ता ?) ' B. ७ 'पटम[पायारो ?] ' B. = ' बीच्यवप्यो ' B.

र्ट 'नेया' A. B. ' २० 'न(त ?) ईखो ' B.

१९ 'सोवार्गं(गा ?) ' A. B. १२ 'दसं(स ?) ' B.

तमाञ्चे मणिवीढं भूमित्री सङ्दुक्षिकोसुचम् । दोधणुसयवित्यिषं चउदारं धणुजिणधणु(ससु ?) चं १॥ ८॥ सिंशासणादं चलरो मणिपिलक्किनादं तेसु चलक्वो । पुव्यमुद्दो ठाद सयं क्तत्त्त्यभृसित्रो भयवं ॥ १०॥ समहित्रजोत्रणपिज्ञलो तहा त्रसोगो द्सोलसधणुची। पडिविंबत्तयपसुद्धं कि<sup>8</sup>चं तु.कुणंति वंतरिश्रा ॥ ११ ॥ परिसात्रागे त्रारसु <sup>५</sup>सुणिवरवेमाणिणीउ <sup>,4</sup>समणीत्रो । भवणवणजोद्देवी देवो<sup>०</sup>वेमाणित्र निरयी॥ १२॥ जोत्रणसहस्म्(स्म ?)दंडो धमाञ्जात्रो कुडहिकेउसंकिन्नो । दो अक्त चामर्धरा जिलपुरश्रो धमाचक्कं च १३॥ असिय<sup>ट</sup>धयमणितोरणश्रडमंगल <sup>८</sup>पु एक कसदामाद् । पंचा लिश्रक्ताइं पद्दारं धूवघ िश्राश्रो॥ १४॥ हेमसिश्ररत्तसामलवला सुरवल् १°यजोद्भवलवर् । पद्दारं वसुवर्षे '१ पुब्बाद्सु ठंति पिडहारा ॥ १५ ॥ <sup>१२</sup>जयविजयादि(जि ?)त्रत्रवरा जित्रगोरा रत्तकण्य**गी**साभा । देवी पुव्यक्रमेणं <sup>१३</sup>सत्यकरा ठंति कण्यमए ॥ १ ६ ॥

१ 'धणसमुचं' A. B. २ 'पुळम(मु ?) हो ' A. B.

<sup>₹ &#</sup>x27;भयव्वं ' A.

<sup>8</sup> A. पुस्तकेऽस्या गाथायास्तुर्थस्य सम्बद्धितः।

पू 'मुनिवरवेमाणि[सम]णीच्यो ' A.

प्रंजिसिका ' A. B. & ' प्रंन(प्रसा ?) '\*A. B.

१॰ 'स(स ?) रवस ' A! B. १९ 'प(प ?) व्याहस ' A. B.

१२ ' जयविजयादि(जि ?)च्य 'A. B.

१३ 'सकत्यरा(त्यकरा ?)' B.

जडमुज्डमंडिया तह तुंब्दखट्टंगपुरिससिरिमाली। बहिवप्पदार दोसु वि पासेसुं ठंति पद्दवप्पं ॥ १७ ॥ बहिवणे जाणादं बीए सत्तृवि मित्तभावगया । तिरित्रा मिणमयकंदे ईसे पुण रयणवप्पविष् ॥ १८॥ बिश्वप्यदारमञ्ज्ञो दो दो वावी उ हुंति वद्टिमा च उरंससमोसर्णे इग इग वाबी उकोणेसु ॥ १८ ॥ उिकट्टि सीहनायं कलयलसद्देण सव्वत्री सव्वं। तित्ययरपायमूले करिंति देवा निवयमाणा ॥ २०॥ चेद्द्मपौढकंदगत्रासणकत्तं च चामरात्रो त्र । जं चर्षं कर्णिच्चं करंति ते वाण<sup>8</sup> मंतरिश्रा ॥ २१ ॥ साहारणत्रोसरणे एवं 'जत्यिद्वि(ड्वि?)मंत श्रीसरद । दक् चित्र तं सब्वं करेद्र भयणाउ द्रयरेसिं ॥ २२ ॥ सूर्दय<sup>७</sup>पिक्साए त्रोगाहंतीद पुब्बत्रो एद। दोहिं<sup>द</sup> पडमेहिं पाया मगोण य हुंति सत्तने ॥ २३ ॥ त्रादाहिण पुव्वमु<sup>र</sup>हो तिदिसिं पडिरूवगा<sup>१</sup>°उ देवकया। जिट्टमणी ऋस्रो वा दाहिणपुळवे ऋ दूरिया॥ २४॥

१ 'वष्पवि**ह**े B.

र 'वावी**चो**(उ ?)' B.

३ 'कलयंसदेगा' B.

<sup>8 &#</sup>x27;बागा' B.

<sup>&#</sup>x27; पू ' नित्यहि(ड्रि ?) संतुः' B.

६ 'इखरेसिं' A. B.

७ 'सूर(त ?)दय ' B. ं पं(दो ?)हिं ' A.

६ 'पुळम(मु ?) हो ' A.' १० 'गाचो(उ ?) ' B.

१८॥

जे ते देविष्ठं कया तिदिसिं प्डिब्वगा जिण्वंरस्। तेसिं पि तप्पभावा तयाणुक्वं इवद् क्वं॥ २५॥ दंतं महिंदुत्रं पिणवयंति ठित्र'म्निवि(व?)यंति पणमंता। न वि जंतणा न विकहा न पर्पपरमच्करो न भयं॥ २९६॥ तित्यपणामं काउं कहेद्द साहारणेण सहेण। सब्वेसिं सन्नीणं जोत्रणनीहारिणा भयवं॥ २०॥ जत्य त्रपुव्वोसरणं त्रदि दुपुव्वं व जेण्, सम्पेणं। बारसिं जोत्रणेहिं सो एद त्रणागमो लक्षत्रां॥ २०॥ साहारणा सवंते तद्वत्रोगो त्रगाहगिराए। नय निव्विच्नद्द सोया किंदिवाणित्र वा(दा?)सि त्राहरणा॥

सम्बाउ मं पि सोत्रा झिक्कि जर इ सययं जिणो कहर। सी उपहर्खि प्यवसा परिस मभए त्रविगणंतो ॥ २०॥ <sup>१</sup> वित्ती उ सुवस स्माबारस त्रद्धं च सयस इसारं। तावर्ष्मं चि<sup>ट्</sup>य को डी पीर्<sup>ट</sup> दाणं तु चिक्कस्म ॥ २१॥ एत्रं चेव पमाणं नवरं रययं तु केसवा दिंति। ''मंड खित्राणस इस्मा पीर्'(र्र्)) हाणं सय ''स इस्मा॥ २२॥

१ 'ठिखमवि(ब्ब ?)यंति ' A.

२ 'ब्यह्(दि ?) हु पुळ्नं त(व ?) '  ${
m B.}$ 

इ 'दा(वा ?)सि ' A. ४ 'सचार्यो(व्याउ ?) ' A. B.

थू 'परिस्स(स ?)म ' B. ६, 'वित्तीचा(उ ?) ' A. B.

<sup>9 &#</sup>x27;स(सु ?)वसास्ता ' A. र 'चित्र ' B.

<sup>&</sup>amp; 'पा(पौ ?)ईदागं 'B.

१० 'मंडलियाण सहस्तां' इत्याग्न्य 'खन्ने विखिटिति' इत्यन्तं A. एक्तकेऽस्ति । एक्तकेऽस्ति ।

११ 'मीईदाणं' B. १२ 'सयस इस्स' B.

भौतिविभवाणुक्वं त्रस्ते वि त्र हिंति दब्भमाईत्रा। सोजण जिणागमणं निउत्त मिणित्रोद्दएसं वा ॥ ३३॥ रायावरायमचो तस्नासद् पवरजणवन्त्रो वावि। रदब्बलि खंडित्र बलि क्डित्र तंद्बाणाढगं कलमा ॥३४॥ भाद्गत्र<sup>र</sup>मुणाणित्राणं त्रखंड<sup>४</sup>फ्रुडित्राण फलग<sup>र</sup>सरित्राणं। कौरद बली सुरावि ऋ प्रत्येव क् अंति गंधाई ॥ ३५ ॥ बिल्पिविसणसमकालं पुव्यदारेण ठाइ परिकड्णा। तिगुणं पुरत्रो पाउण तसाद्धं त्रविष्त्रं देवा ॥ ३६ ॥ त्रद्भद्भं त्रहिवद्णो त्रवसेसं होद् पागयजणस्य । सव्वामयप्पसमणी कुप्पद् नसो त्र क्यासा ॥ ३७ ॥ रात्रोवणीत्रसीहासणोविवद्दो व पायपौढिमा। जिट्ठो श्रम्नथरो वा [इति?] गणहारि(रौ?) करेद्र° बीश्राए॥ ३८॥

द्त्र समवसरणरयणाकष्यो सुत्ता णुसारत्रो लिहित्रो । लेसुद्देसेण इमो जिसापहसूरी हिं पढिश्रव्यो ॥ ३८ ॥ [इति?] समवसर्गरचनाकल्पः॥ यन्यायं ४ ई। श्रादितः ३२०८॥

१ 'निक्यो(ज ?)त्त ' B. २ 'दुर्जाल ' B.

<sup>8 &#</sup>x27;फुरिच्याय' B.

प् 'सुत्ताम(मुं श)सारचो ' B. o 'केरं(करे ?) इ ' B.

श्रादितः सर्वकन्पेषु ग्रन्थाग्रामिङ् जा १तवत् । , र श्रनुष्टुभाम १ष्ट्युता दशनप्र१मिताः(ता ?) ग्रतीः(ती ?) ॥ श्रीधर्मघोषसूरयोऽप्येवं समवस्र एरचनास्तवमाङ्यः— १ युणिमो केविस्तित्यम् <sup>४</sup> १॥

१ 'जातवान्(वत् ?)' A.

२ 'बाकू(छ ?)युता '  $^{\rm B}_{\bullet}$ .

इ 'दश्रनप्रमिताः(ता ?)श्रताः(ती ?)' A. B.

<sup>8 &#</sup>x27;ग्रं. २३[1]१३ ' इत्यधिकं A.'B. पुक्तकयोः । •

श्वेताम्बरेण चारणमुनिनाचार्येण वज्रसेनेन ।

रश्चाय(का ?)वतारतीर्थे श्रीनाभेयः रप्रतिष्ठितो श्रीयात् ॥
कुडुङ्गेश्वरनाभेयदेव्रस्थानस्यतेजसः ।
कस्यं जन्यामि लेशेन दृष्टा शासनपहिकाम् ॥

पूर्वं खाटदेशमण्डनस्गुकच्छपुराखंकारे श्रकुनिकाविहारे खिताः श्रीष्टञ्जवादिस्रयो 'से येन हिजीं(च्जी ?)यते तेन तस्य शिय्येण भाया'मिति अपितज्ञां विधाय वादकरणाणं द्शिगां — प्यायातं कार्याटभट्टदिवाकरं निर्जात्य व्रतं भगाइयांचिकरे । 'सिञ्चसेनदिवाकरे त्यभिधयाऽभ्यषुः । ततः कितिचिहिने— 'निःशेषानप्यागमानध्यज्ञीगपत् । श्रन्यदा तु 'सकलानप्यागमान् संस्कृतानहं करोमी'ति तेन वचनमिदमूचे । ततः पूच्या श्रपीद— मिनदिधरे किं संस्कृतं कर्तुं न जानन्ति श्रीमन्त्र क्षियं(थं ?)करा गणधरा वा यदर्भमागधेनागमान हष्यत । तदेवं जन्यतस्तव महत्यायश्चित्तमापन्नम् । किमेतत्त्तवाग्रतः कथ्यते खयमेव जानन्नसि । ततो विस्थाभिदधेऽसी । भगवन्नाश्रितमौनो दादणवार्षिकं परारिश्चितं नाम प्रायश्चित्तं गुप्तसुखवस्त्रिकारजो— हरणादिलिङ्गः प्रकटितावधृत्रक्ष्यश्चरियामीत्यावश्वकम् । उपयुक्त

१ ' भ्रातय (का ?) वतार ' A. B.

२ 'प्रतिष्टि(छि ?)तो ' A. B. ३ 'निच्नीयते ' A. B.

४ ',प्रतिचा(चां ?)व(वि ?)धाय '  ${\bf A.}$ 

प 'य(या ?) हा(ह ?) यां चिकिरे A.

६ 'निः[ः]भोषान्' A. ' ७ 'तौर्थक(भ्रः ?)रा ' B.

प् 'ब्यक्तवत् ति ?) A. B. ६ 'पाराचि (चि ?)तं A. B.

.इति <sup>१</sup>गुरुभिरभिद्वितमाकर्ष देशान्तरग्रामनगरादिष्टु <sup>१</sup>पर्यटन् दादभे वर्षे रश्रीमदुज्जयिन्यां ध्कुडुङ्गेश्वर्दवालये भेषालिका-कुसुम<sup>५</sup>रिच्चताम्बराखंकत<sup>६</sup> प्ररीरः समाग्रत्यासांचके । **ेकस्मान्न[न?]मर्खसीति लोकैर्जस्यमानोऽपि नाज**रूत्। • एवं च जनपरम्परया श्रुला सर्वचानृणीक्ततिश्वविश्वंभराङ्कितनिजैक-वसरः श्रीविक्रमादित्यदेवः समागत्य जन्ययांचकार <sup>व</sup>चौर-सिसिचो भिचो! किमिति लया देवो न, <sup>र</sup>नमस्यते। तत-स्विद्मवादि वादिना मया नमक्कते देवे जिङ्गभेदो भवतामग्रीतये भविष्यति । राज्ञोचे—भवतु क्रियतां नमस्कारः । तर्षि । ततः पद्मासनेन भूला <sup>१°</sup>दाचिंग्रत् (द्?)दाचिंग्रिकाभिर्देवं स्रोतुसुपचक्रमे ।

तथा हि—

ख्यंभुवं भूतसद्द्वनेत्रमनेकमेकाचरभाविबङ्गम् ।

श्रयक्रमयाइतविश्वलोकमनादिमधान्तमपुष्यपापम् ॥ इत्यादि ।

प्रथम एव स्रोके प्रासादिखतात् प्रिखिप्रिखाग्रादिव लिङ्गाङ्ग्म-वर्तिहरस्थात् । ततो जनैर्वचनमिदमूचे-श्रष्टविद्येशाधीशः कालाग्नि-**ब्**ट्रोऽयं भगवांसृतीयनेवानलेन भिच्<mark>तं</mark> भस्रसात् करिखति ।

१ 'गुरु[र ?]भिच्चित ' B. २ 'पर्यटन(न् ?) ' B.

३ 'श्रीमद्ज्य(यि ?)न्यां ' A. B.

<sup>8 &#</sup>x27;कुड(डु?)क्रेश्वर' A.

पू 'रंजिताब(म्ब ?)रा 'A. B. ६ 'स(ग्र ?)रीर 'A.

७ 'कस्मान्न[न ?]मस्यक्रीति ' A. B.

र 'चौरं (र ?)लिलिचो ' $^{\prime}\! A$ . ८ 'नमं(म ?)स्राते ' $^{\prime}\! A$ .  $^{\prime}\! B$ .

१० 'द्वाचिंग्रा(ग्रिय $\,$ ?)काभिः $\,^{'}\,\mathrm{A.\ \dot{B}.}$ 

ततस्तिक्तं द्व सतद्यकारं प्रथमं ज्योतिर्निगत्यार्ऽप्रतिचकाताद्य-मानमिथ्यादृष्टिदैवतमामूलाक्षित्रं दिधा भित्ता प्रादुरास पद्मासनासीनः स्वयंभूभगवद्माभिसूनुः । तद्नया दर्गनप्रभावनया तीर्षः पाराश्चितास्थोनिधिरिति विसुच्य रक्ताम्बराणि प्रकटीक्षत्य रसुखवस्त्रिकारजोद्दरणादिलिङ्गानि महाराजं धर्मालाभाचरैरागौ-वादयांचके वादीन्द्रः । ततो विनयपुरस्तरं—

स्रयं सिद्धसेनाय <sup>१</sup>दूरादुच्छितपाणये। धर्मनाभ दति प्रोते ददौ कोटिं नराधिपः॥ तत प्रभःत् चमयिला नृपतिः स्तुतिमकार्षीत्।

यथा—

षद्यूढपाराश्चितिसध्ध(द्व ?)सेन
"दिवाकराचार्यक्रतप्रतिष्ठः।
श्रीमान् कुडुक्नेश्वरनाभिस्रनदेवः ग्रिवायास् जिनेश्वरो वः॥

ततो भगवतो भद्दश्रीदिवाकरसूरेईशनया संजीविनीचारि-चरक<sup>र</sup>न्यायेन खाभाविकभद्रकतया विशेषतः सम्यक्षमूलां देशविरतिं प्रत्यपादि श्रीविक्रमादित्यः। ततस्य गोह्रदमण्डले च \* सांबद्गाप्रस्तियामाणामेकनवितं, चिचक्क्राटमण्डले वसाडप्रस्ति-यामाणां चतुरशीतिं, तथा घुंटारसीप्रस्तियामाणां चतुर्विंशतिं

१ 'तौर्स[:] 'B. २ 'मुखवस्त्रिकाच्चरणादि 'B.

३ 'दूजबू(दू ?)रा ' B. ४ ,' हपति[:] ' B.

पू 'दिवाकराचार्य[क्रत ?]प्रतिष्ठ(ष्ठः ?) ' B.

<sup>€ &#</sup>x27;चादिव(च ?) ' A.

मोर्ह'डवासकमण्डले ईसरोडाप्रस्तिगामाणां प्रट्पञ्चायतं । श्त्रीकुंदुगेश्वरऋषभदेवाय गासनेन रेखनिःश्रेयसार्थमदात् ।

ततः ग्रासनपृष्टिकां श्रीमदुज्जियन्यां संबत् १ चैच सुदी १ गुरी भाटदेशीयमहाचपटि किपरमार्हत श्रेताम्बरोपासकः (क ?) - बाह्मणगीतमस्तकात्यायनेन राजालेखयत्। ततः श्री - प्रदुष्ट्रिकेश्वर्यस्वभदेवप्रकटी भवनदिनात् प्रस्ति सर्वात्मना मिय्यालोक्केदेन सर्वानिप जटाधरादीन् दर्शनिनः श्रेताम्बरान् कारियला परिसुक्तमिथ्यादृष्टिदेवगुरुः सक्लामण्यवनी जैनसुद्रा - किता चकार। ततः परितृष्टेः श्रीसिश्वसेनस्रिरिभरिभद्धे वसुधाधवः—

पुषे वासमहस्रो सयिम श्रह(हि?)श्रमि नवनवदकिष्ण । होहि कुमरनरिंदो तह विक्कमराय! सारिच्छो॥ दत्यं ख्यातिं सर्वजगत्यूच्यतां चोपगतः श्रीकुडुक्नेश्वर-युगादिदेव दति।

कुडुङ्गेश्वर् देवस्य कन्पमेतं यथाश्रुतम् । रुचिरं रचयांचकुः श्रीजिनप्रभस्ररयः ॥ १ ॥ द्रति कुडुङ्गेश्वरयुगादिदेवकन्पः ।

ग्रं० ५५ ऋ० १८॥

१ 'मा(मो ?)इउ ं А. २ 'श्रोतुड(ड ?)केश्वर ' А.

३ 'सं(स्व ?) ' A. B. 8 'श्र(स ?) दी ' B.

पू 'श्वेताम्बरोपासकः(क ?) i A. B.

६ 'प्रकटीभवन्(न ?)' A. B. .

याः स्थादाराधको जन्तुः श्रेयसत्कीर्तनाद्भवम् । द्रत्यासोच्य इदा किंचिद् व्याघीकस्यं वदाम्यहम् ॥ १ ॥ श्रीश्रवुष्प्रयनाभेय'चैत्र(त्य ?)वप्रस्य कर्षिचित् । प्रतोसीदारमाष्ट्रत्य काचिद्वाघी रसमस्वित(ता?) ॥ २ ॥ निरौच्य <sup>१</sup>निश्वलाङ्गी तामातङ्कातुरमानसाः । जनाः श्राद्धा जिनं नन्तुं बृहिस्तो न <sup>५</sup>डुढौिकरे ॥ ३ ॥ राजन्यः साइसी कोऽपि तखाः पार्श्वमुपास्ट्रपत् । सा तु तं प्रति नाकावीत् हिंसाचेष्टां मनागपि ॥ ४ ॥ विश्वस्य बाड्जनस्य कुतोऽप्यानीय तत्प्रः। त्रामिषं सुसुचे सा च दृशापि न तदस्पुशत् ॥ ५ ॥ त्रय त्राद्धजनोऽयेत्य <sup>५</sup>त्यक्तभीसत्परः क्रमात् । तरसा सरसं भच्छं पानीयं चोपनीतवान् ॥ ६ ॥ तदणनिष्क्रन्तीं वृद्धा तां दध्यौ जनता इदि। नूनं जातिसारैषात्र तीर्घंडनमनमाददे ॥ ७॥ याध्यसिर्वग्रवोऽप्यसायतुद्धीहारमुक्तितः । एकाग्रचन्षा चैषा देवमेव निरीचते ॥ ८ ॥ <sup>र</sup>त्रभवर्च गन्धपुष्पाद्यैः त्राद्धाः साधर्मिकीधिया । संभावयांबभ्रव्सां स्कीतसंगीतकोत्सवैः ॥ ८ ॥

१ 'चैच(त्व ?)' A. B.

 $<sup>\</sup>cdot$ २ 'समस्थिता ' A. 'समस्थिताः ' B.

३ 'रिनखलाक्री(क्रीं ?)' A. B. 8 'मानं(तं)' A.

५ 'ड्(ड ?)डोकिरे ' A. B. . ६ 'वक्तमी कि ?]त्परः ' A.

७ 'बानिक्क्तीं (न्तीं ?)' A. 'बानिक्कंती(तीं ?)' B.

प 'निरुक्स(चा ?)ते 'B. ६ 'बन्ध(भ्य ?)ची 'B.

निराकारं प्रत्याख्यातं 'तेऽथ तस्या रश्चनीकर्त्ः।
मनसैव श्रद्धाना सा स्वीचके च तन्मुदा ॥ १० ॥
दत्यं सा तीर्थमाद्यात्मस्यस्थक्कुद्धवासना ।
रैदिनान्युपोख सप्ताष्टाक्षष्टपापा ययो दिवम् ॥ ११ ॥
ध्वन्दनागुरुभिस्तस्था वपुः संस्कार्य संज्ञिनः ।
प्रतोख्या दिचेणे पचे शैलीं मूर्तिं न्यवीविश्चत् ॥ १२ ॥
तीर्थचूडामणिजीयासेष श्रीविमसान्नसः ।
भवेयुर्थच धितर्थक्चोऽय्येवमाराधकाशिमाः ॥ १३ ॥
व्याग्रीकाल्पमिमं कला श्रीजिनग्रभस्रयः ।
पुष्यं यदार्जयंसेन श्रीमङ्कोऽस्त् सुखास्यदम् ॥ १४ ॥

दति °व्याघ्रीकल्पः समाप्तः ॥

१ 'त(तेऽ?)घ' A.

<sup>्</sup>र 'स्रचौकरत्(न् ?) ' A. B. 🝃

३ 'दिनानु(न्यु ?)' A. B.

<sup>8 &#</sup>x27;चन्दनाग(ग्रुवभिः ?)' B.

पू 'तिर्येचो(चो ?)' B. '

**६' अस्य**' B.

७ 'द्रति व्यात्रीकल्पः' B.

ऋहावयदे इपहं भव<sup>१</sup>करिऋहावयं निमन्न उसहम्। **त्र्यहावयस्।** गिरिणो जंपेमि समासत्रो कष्मं॥ र्॥

त्रत्य दच्चेव जंबुद्दीके दीवे<sup>र</sup> भार्क्ड वासे दच्चि(क्बि ?)<sup>रण्</sup>-भर हद्भमञ्चे नवजोत्रणवित्यिषा बारसजोत्रणदौहा त्राउञ्मा<sup>8</sup> ं नाम नयरौ । सा य सिरिज्ञसभ-त्राजित्रा-त्राभिनंदण-सुमद्-त्र्रागंताद्रजिणाणं जम्मसूमी । तीमे त्र उत्तरदिसाभाए बारसजोत्रणेसुं अद्भावस्त्री नाम केलासापराभिहाणो नगवरो ऋटुजोऋणुचो, सच्छ्पालिहशिलामश्रो, इत्त्विश्र लोगे धवलगिरित्ति<sup>प</sup> परिध्धो<sup>र</sup>(द्वो ?)। श्रज्जवि श्राउक्ता-परिसर्वित्तजङ्ग्यज्ञाडोविरं ठिन्नेहिं निसले नहयले धवला सिहरपरंपरा दौसद्। सो पुण महासरोवरघणसरसपायव-निज्ञारवारिपूरकलित्रो परिपाससंचरंतजलहरो मत्तमोरा<sup>०</sup>द्विहरा-कुलकलयलमुह<sup>द</sup>रो किंनरखेत्रररमणीरमणिक्रो चेद्रत्रवंदणत्यमा-गच्छंतचारणसमणाद्रलोगो श्रालोश्रमित्तेणं पि खुद्धापिवासाव-हरणो त्रासन्नविनागणससरोवरविराद्तेत्रो त्र । एत्रस्र् उव-चयासुं साक्षेत्र्यवासिलो जला नाला १० विह्न तीलाहिं कीलंति।

पू '— त्ति पसिद्धो 'इत्यारभ्य 'निज्ञारवारिपूरकलिखो । परि '-इत्यन्तं नास्ति A. पुस्तके।

<sup>ू</sup>**७ 'मत्तमो**[रा ?]इ ' B. ६ 'पसिद्धो ' B.

प् 'कलय[ल ?]सुहरों 'A. ' र 'एयस्र' B.

१० 'नाग्रा[ा]विष्ट ' A. 'नाग्राविष्टी ' B.

तसीव य सिहरे उसभसामौ चखद्स समभत्तेणं प्रकांकासण-ट्टिश्रो श्राण्गारराणं दस<sup>र</sup>हिं सहस्रोहिं समं माहबक्रलतेरसीए श्रभौद्गरिक्वे पुव्वएहे निव्वाणमनु(णु?)पत्तो । तत्य सामिणो देचं सक्कारित्रं सक्काइएचिं। पुव्वदिसाए सामिणो चित्रा, दिचि (क्वि ?)णदिसाए दक्खागुवंसीणं, पिक्कमदिसाए साह्रणं। तसि चित्राठाणितगे देवेहिं घूभितगं कयं। भर्ह-य सामिसकारासन्नभूयले जोत्रणायामो पिज्ञलो तिगा<sup>६</sup> उत्रसमूसित्रो सिं<sup>०</sup>हनिसिज्ञानामधिज्ञो पासात्री रयणो<sup>प्</sup>वलेहिं वढ़ुद्र<sup>्</sup> रय<sup>१०</sup>णेण कारिश्रो। तस्। चत्तारि द्वाराणि फालिइमयाणि। पद्दारं उभन्ने पासेसं सोलस र्यणचंदणक्जसा, पद्दारं सोलसर्यणमया तोरणा, दारे दारे सोलस ऋटुमङ्गलादं, तेसु द्वारेसु चत्तारि विसाला मुहमंडवा, तेसिं मुहमंडवाणं पुरश्रो चत्तारि पिक्खामंडवा ११, तेसिं पिक्लामंखवाणं मञ्ज्ञभागेसु वरूरामया त्रक्लवाला, त्र<sup>१९</sup>क्खाडे त्रक्खाडे मञ्ज्ञभागे रयणसिंहासणं। पत्तेत्रं

१ 'चर्चा(उ?)दस 'B. २ 'चर्णगाराणां 'B.

इ 'दसिंह' A. 8 'अग्रुपत्तों ' B.

भू 'दिच्च (किख ?) ग्रादिसार ' ${f A.~B.}$ 

६ 'तिगाचो(उ ?)स ' B.

९ 'सिंइनिसिंइ(?)निसिज्जानामधिज्जो ' A. B.

र 'बट्ट(इ ?)इ ' B., ६ ' स्यगोब(व ?)लेडि A. B.

१० 'रयसे[स ?]' A. ै ११ 'पिखा(क्ला ?)मंडवा ' A.

**१२ '**न्धक्खांडे[चक्खांडे ?]  $^{\prime}$   ${
m A.}$ 

पिक्सामंडक्स्रो मिणिपीढिश्वाश्री । तदुवरि रचणमया रेहश्रथमा । ्रतेषि चेदत्रयूभाणं पुरत्रो पत्तेत्रं पददिसं महदमहासित्रा मणिपौढित्रा। तद्वरि पत्ते (त्रं?] चेद १ व (त्र ?)पायवा। पंचसय-धणुष्पमाणात्रो चेदत्रवृभसंसुहीत्रो सम्बंगं रवणनिमिया उसभा-वह्यमाणा-च'हा(चंदा ?)ण्णा-वारिसेण्।नामिगात्री पिन्त्रंकासणिनसञ्चात्रो मणोहरात्रो सासयजिणपिडमात्रो नंदी-सर्दीवचेरत्रमन्द्रे व इत्या । तेसिंच चेरत्रयूभाणं पुरत्रो पत्तेत्रं चेर्<sup>६</sup>य(त्र ?)पायवा, तेसिं चेर्°यपायवाणं पुरत्रो पत्तेत्रं मणिपेढित्रात्रो, तासिं च उव<sup>ट</sup>रि पत्तेत्रं इंदज्ज्ञात्रो, इंद-ज्ञ्चयाणं पुरत्रो पत्तेत्रं नंदापुक्खरिणीति सोवारणा सतोरणा सच्छ<sup>१°</sup>सीत्रलजला पुषा विचित्तकमलसालिणी मणोहरा दहिसु<sup>११</sup>हाधारपुक्खरिणौनिभा सौहनिसिच्चा महाचेर्त्रमञ्ज्य-भागे महद्गमहासित्रा मिणपीढित्रा। तीए उवरि चित्त-रयणमत्रो देवच्छंदत्रो, तद्वरि नाणावसंसुगमत्रो उल्लोत्रो, उन्नोत्रसा त्रंतरे पासत्रो त्र वदरामया त्रंकुसा, तेसु त्रंकुसेसु

१ 'पत्तेचं' B.

२ 'चेइय(ख ?)पायवा ' A. 'चेइय पयावा (पायवा ?) ' B.

३ 'सळांगरयगां' B. 8 'चंद(दा ?)सासा' A.

<sup>ं</sup>पु 'बा(ळा?) उड्डत्या ' ${f A}$ . 'व(ळा?)उड्डत्या ' ${f B}$ .

६ 'चेइख' A. ७ 'चेई(इ ?)**च्य** ' A.

८ 'चो(उ ?)वरिं' A. ' & 'ते सोवागा' B. १० 'प(स.?)च्छ' ११ 'दि(द ?)ष्टिमुद्दाधार' B.

्त्रो<sup>१</sup>संवित्रा कुँभमिक्तत्रामलगयूभमुत्ता इसमया हाराः, रहारपंतेसु त्र विमलात्रो मणिमालित्रात्रो, म<sup>र</sup>णिमालित्राणं पंतेसु वद्र-मालित्रात्रो । चेर्त्रभित्तीसु विचित्तमणिमया गवक्ता उन्नान्त्र-माणा रे । तिम देवच्छं दे रयणमई श्रो उसभारच वनीस जिलप डिमात्रो नित्र नित्र संठालमा लवन (ख?)-उसभ-ऋजिऋ-संभव-ऋभिनंदण-सुमद्-सुपास-सौत्रल-सिज्जंस-विमल-त्रुगंत-धमा-संति-कुंश्-ऋर-नमि-महावीरागं खग्लमईत्रो, मुनि-सुव्वय-नेमींगां रायावद्दमईत्रो, चंदप्पह-सुविह्यीगां फलिहमईत्रो, मिल्ल-पास-नाहाणं वेरिलिश्रमर्श्त्रो पउमप्पह-वासुपृज्जाणं पडमराध्यमर्त्रो । तासिं च सव्वासिं पडिमाणं सोहित्रक्खपडिसेगा त्रंकरयणमया नहा<sup>५</sup>। पिडिसेगो नाम नहपर्ज्ञातेसु जावयर-सुव्यक्तो हिन्न र ख(क्व ?)म (णरससेगो जं दिच्च र । भ्रमीजोहातालुसिरिवच्छचुं(चू ?)चुग<sup>०</sup>हत्यपायतलानि नयलपद्मालि कणौलिगात्रो मंसूभमुद्यात्रो रोमाणि सिर्व्नेसा रिट्टरयणमया, उट्टा बिद्दममया, फालिह्मया दंता, वद्दरा(र ?)मर्द्रश्रो सीसघडीश्रो । श्रंतौ(?) लोहिश्रक्खपडिसेगाश्रो

१ 'उ(खो ?)लंबिया ' B.

२ 'मिलमालिखागां पंतेसु वहरमालिखाचा ' इति f B. पुस्तके नास्ति । ह्यां f A. f B.

४ 'पडमरायमईड(आ) ?) ' A.

पू 'त(न ?) द्वा ' B. ' ६ 'लो द्विस्रक्त ' B.

७ 'चूचूग' B. ८ १ [सि ?]र केसाद्रि ' B.

सुवसमद्(रै ?) त्रो नासित्रात्रो। लोहित्रक्खपडिसेगपंतादं त्रंक-्रमयादं स्रोत्रणादं। तासिंच पिडमाणं पिट्टे पत्तेत्रं दक्षिका रयणमयौ मुत्तापवालजालं कंसकोर'इमसदामं फालिइमणिदंडं सिम्रा थवनं धारिंती इन इरपडिमा, तासिं च उभयपासे पत्तेत्रं उक्तित्तमिणचामरात्रो रयणमर्तत्रो चमरधारपिडमात्रो। पिडमाणं च त्रमो पत्तेत्रं दो दो नागपिडमात्रो, दो दो जक्ख?-पिडमात्रो, दो दो भूत्रपिडमात्रो, दो दो कुंडधारपिडमात्रो कयंजलीयो रयणमर्त्रयो सव्वंगुञ्जलायो पञ्ज्वासिति। तहा देवच्छंदे चडवौसं रयणघंटात्रो, चडव्यौसं माणिक्कदणणा, तहेव ठाणहित्रदौवित्रात्रो सुवसमर्त्रत्रो। तहा रयणकरंडगादं, पुष्पं चंगेरित्रात्रो लोमहत्थादं, पडलीत्रो, त्राभरणकरंडगादं, कणगमयाणि धूवदृष्टणाणि, त्रारित्तत्राणि, "रयणमंगलदीवा, रयणभिंगारा, रयणत्यासाणि, तवणिक्वपिडगाहा, रयणचंदण-कलसा, <sup>१</sup>रयणसिंहासणाणि, रयणमयाणि ऋटुमंगलाणि, सुवस-में तित्तससुगाया, कणगमयाणि धृवभंडाणि, सुवत्तमया उप्पक्ष इत्यगा। एत्रं स्वं पत्तेत्रं पिडमाणं पुरस्रो इत्या।

१ 'कोरंट'  ${f A}$ . 'कोरट'  ${f B}$ . २ 'सिच्यायवतं(सं?)'  ${f B}$ .

 $<sup>\</sup>xi$  'दो दो जक्खपडिमाच्यो दो दो भूचपडिमाच्यो' इति B. g स्विम् ज्ञा g 'प्रक्मि g' g

पू 'रैयग्रामंगलदीवा' इत्यारभ्य, 'र्यग्राचंदग्रकत्तसा' इत्यन्तं  $oldsymbol{A}$ . पुत्तके नात्ति । 'रयग्रामंगलदीक(वां ?)'  $oldsymbol{B}$ .

<sup>्</sup> ६ 'रयस्तिं ज्ञात्रज्ञा (?) तसासि 'B. ७ 'सुवस्तमय (चा ?) 'B.

तं चेर्त्रं चंदकंतसालसोहित्रं, र्हहासिगउ<sup>९</sup>सभमगरूर्त्रंगमनर-किंनरविद्यग्वाल<sup>९</sup>रूर्<sup>र</sup>सरभचमरग<sup>४</sup>यवणलयाविचित्तं, रयणथं**भ**- 🕳 समाउलं, पडागारमणिक्तं, कंचणधयदंडमंडित्रं, उत्रट्टित्रकिंकिणी-सद्दमुष्ठलं, खवरि पजमरायकलसविराद्ग्यं, गोसीसचंदण्रंस-थासयसंक्रित्रं, माणिक्सा<sup>५</sup>सभंजित्राहिं विचित्तचिट्टाहिं त्रहि-बार<sup>₹</sup>देसेसु(ससु ?)भयश्रो<sup>७</sup> चंदणरसिंब<sup>ट</sup>त्तकसस-जुम्नलंकिमं, तिरित्रं (?) बद्घोलंबिम्नधूवित्रसुरहिदामरस्ं, पंचवस-कुसुमरद[त्र ?]घरतलं कप्पूरागर्मिगमयधूवधूमंधारित्रं, त्रक्क्र-गणसंकिङं, विज्ञाहरीपरित्ररित्रं, <sup>८</sup>त्रग्रात्रो पासत्रो पक्का य चारुचेद्रश्रपा<sup>१</sup>°यवेहिं मणिपौढित्रा<sup>११</sup>हिं च विस्रसित्रं, **भर्हस्** त्राणाए जहाविहि वद्ग(ड्वृ?)इ<sup>१२</sup>रयणेण निष्पादश्चं। तत्थेव दिव्वरयणसिला<sup>१२</sup>मर्दत्रो नवनवर्भाजणं पडिमात्रो कारित्रात्रो। श्रप्पणो श्र पंडिमा सुसूसमाणा कारिश्रा। चेरश्राश्रो बार्षि एगं भगवंतसा उसभसामिणो पूभं एगूणं च सयं भाउगाणं पूभे कारविंसु। इत्य गमणागमणेणं नरा पुरिसा मा त्रासायणं का(क ?) हिंति<sup>१४</sup> त्ति खोहजंतमया त्रार्क्खगएरिसा कारित्रा।

१ 'च्यो (ख ?)सभ मग[ग ?] ' B. २ 'वालगहह ' A.

**६ 'सरस(भ**?)'B.

<sup>8 &#</sup>x27;ग[य ?]वगा ' B.

पू 'सालि(ल ?)' B.

६ 'वारदेस(से ?)' B.

<sup>&</sup>amp; 'चम्मचो पासचो 'इति A. पुस्तके नास्ति।

१० 'पायिव(वे ?) हिं' मे. ११ 'पौठवाहिं' B.

तेण तं त्रेपमां जायं। गिरिणो त्र दंता दंडरयणेणं किस्ना। · 'त्रत्रो सो<sup>१</sup> गिरौ त्रणारोहि(हणि ?)को जात्रो। जोत्रणंतराणि म्र म्रट्टपयाणि माणुसम्रक्षंघणिच्चाणि कारिम्राणि। मन्त्रो चैव 'त्र्यद्वावउर' त्रि नामं पसिइं।

तत्रो कालक्कमेण चेद्रत्ररक्खणत्यं सिंहसाइस्रीए सग्र-चक्कविट्टपुत्ताणं दंडरयणेण पुढिवं खिणत्ता बोले (?) सहस्मजोत्रणा परिद्वा कथा, दंडरदणेण गंगातडं विदारित्ता जलेणं पूरिश्रा। तत्रो गुंगा खादत्रं पूरित्ता त्र्यद्वावयासखगामनगरपुरार्दत्रं पता वें पउत्ता। पुणो दंडरयणे श्रायद्विश्र मन्द्रे हिष्टागाउरं दिवं (किंब ?)णेण, कोसल देसं पिक्किमेण, पयागं उत्तरेण, कासिदेससा द<sup>4</sup>चि(किव ?)णेणं विंज्ञभा°-मच्चे द किल्लेलं, मगहार्गं उत्तरेलं, मगनरेत्रो कहूं(इं?)तौ सगरा दृष्टेण जण्हुपुत्तेणं भगीर इकुमारेणं पुव्यसमुद्दमोत्रा-रिश्वा । तव्यभिद्र श्रंगासागर्तित्यं जायं । दत्येव य पव्यए श्रद्ध उ<sup>११</sup>सभसामिणो नन्तुत्रा, नवनउर्द्भ वासुवस्तिष्पसुद्दा पुत्ता

१ 'बाउ(बाो ?)सो ' A., 'बाबाो से (सो ?) ' B.

ह 'चड्डावच्चो त्ति' B. २ 'से(सो ?)' B.

<sup>8 &#</sup>x27;ख(प ?) लावेड(डं ?) ' B. ५ 'दिच्च(क्वि ?) शेख ' A. ६ 'दिच्च(क्वि ?) शेखं ' A. B. ७ 'वं (विं ?) क्या ' A. B.

प 'दिच्च(क्खि ?)योगं' B.

६ 'सगराइहे (हे ?)ण ' A.', 'सगराइट्टे(हे ?)णं ' B.

१॰ 'तव्यभिद्रं(इ ?)' B. १९ 'खो(उ ?)तम' A.

'य सामिणा स(सि?)द्धिं एवं श्रृहुत्तरसयं एगसमएष उक्कोसो-गारणाए श्रक्के रयभूशा सिद्धा।

दत्य पव्यए ससत्तीए त्रारोढुं जो मणुत्रो चेदत्रादं वंदद् श्मो सुक्वं दहेव भवे पाउणद्त्ति सिरिवध्ध(इ?)मांग्य-सामिणा सयं विषत्रो एसो। तं सोछं भयवं गोयमध्सामी लिध्ध(इ?)निही दमं नगवरमार्छ्छो। चेदत्रादं वंदित्ता त्रसोग-तहतले वेसभणस्य पुरत्रो साह्रणं तविकसित्रंगत्तणं वक्खाणंतो सयं च उविचयसरीरो वेसभणु(णस्य?)—'त्रहो! त्रत्रहावाद्दे कारि' ति। विश्रणनिवारणत्यं पुंदरीयञ्चयणं पष्विंसु। पुंदरीत्रो किल पुरसरीरो वि भावसुद्धीए सव्वर्षसिद्धं गन्नो। कंडरीत्रो उण दुब्बलदेहो वि सत्तमपुढवीए। तं च पुंदरीय-ञ्चयणं वेसमणसामाणिएणं त्रवधारित्रं गोत्रमसहात्रो सोऊणं। सो त्र तुंबवणसिववेसे धण्गिरिपत्तीए सुनंदाए गव्भे उविवक्तित्र दसपुव्यधरो वद्रसामी जात्रो। श्रद्वावयात्रो त्रोत्रसाणेणं व गोत्रमसामिणा कोडिविदिविकिसीवािसन

१ 'नत्तुब्र(ब्रा?)' A. B. २ 'बच्चेरब' B.

इ 'सो मुक्खं इहिव' इत्यारभ्य 'इसं नगरमारूठो' इत्यन्तं A. पुक्तके नाक्ति। 8 'गोच्यमसामी' B.

५ 'वेसमग्रा(ग्रा ?)सा ' A.

६ 'वेसमण्(ग्रस्स ?) इबो(बड़ो )' A., 'वेसमण्(स्तु बड़ो ' B.

७ ' उवविक्रास्य' B.

प 'कोडिन्न[दिन्न ?] सेवालिना(तां ?)' B.

तावसा तिख्त्तरपंनर ससयसंखा दिक्खिया । ते खर्नु जणपरंपराए इत्य तित्ये चेदम वं[द?]गो सिवं इहेव पावद त्ति वौर्वयणं सचा पढमबी मतदम मेहलासुं जहासंखं को डिन्नादमा म्रक्डा महेसि । तम्रो परं गंतुमचयं ता गोत्रमसामिं म्रणिडहय-सत्तरंतं दहुं विन्हिम्र पिडवृद्धा नि व्वतंता य ।

तत्थेव पव्यए भर्ह्चक्कव हिपमुहा त्रो त्रणेगमहरिसिकोडी त्रो सिद्धा त्रो । 'तत्थेव य सुबु डिनामसगर्चिक महा महो जहु- माईणं सगरमु त्राणं पुरत्रो त्राइच्च मात्रो त्रारक्ष पंचास किक को डिसागरोवमका लमन्त्रे भर्ह्म हारायवं सं 'समु क्ष्रत्राणं रायरिसीणं चित्तं तर्गं डिन्तं ए सं 'द्वाइ सिद्धिगद्द ए [मुक्ब गदं च वाहरित्या ।] [द्वत्थेव पव्यए पव्ययणं देवया नीयाए वीरमर्द्र ए] च उवीस ' 'जिणपडिमाणं भाले सुवसमया रयण खित्रा तिलया दिन्ना । तत्रो तीए धूम ' हरिभवं जुगल धिस भवं देवभवं ' व सद्धूणं

१ 'पंनरससय(सय ?) $\mathbf{A}$ ., 'पंनरसभ(स ?)य'  $\mathbf{B}$ .

र 'बंदगो' B.

३ 'खदे(हे ?)सि' A.

<sup>8 &#</sup>x27;निक्खं नाया(ता र्य ?)' B. ५ 'चक्कवट्टि(ट्टि ?)' A.

६ 'तत्थे च(व ?) य' B. ७ 'महास(म ?) बो' B.

प् 'सगरसुख(खा ?) ग्रं A., 'सगरसब्य(सुखा ?) ग्रं ? B.

र 'बाइबजसाउ(बो ?)' A.

१० '-वंससमुक्त्रुवागं राय-' इति A. इति एस्तके नास्ति। 'समुक्तु (क्षू ?)वागं' B. १९ 'सर्व्य(व्यट्ट ?)' A.

१२ 'चजलीस' B. १३ 'धूसरी(रि १) भवं ' B. १४ 'धूसरी(रि १) भवं ' B.

दमय्तीभवे संपत्ते तिमिरपह्यरावहारिभाखयले सारभाविश्र तलयं संजायं।

दुत्थेव पव्यए वालिमहरिसी कर्यकाउसामा ठित्रो। ऋह विमाणखलनकुविएण दसग्गीवेण पुन्ववेरं सरंतेणं तलरस्मिनं खिणित्ता तत्थ पविसित्र एत्रं नित्रवेरिणं सह त्र्यद्वावयगिरिणा उष्पा<sup>र</sup>िङ्ग **लवगा<sup>8</sup>समुद्दे** खिंवामि त्ति बुद्बौए विज्ञास**रस्** सुमरिक्ता उपपाडिक्रो गिरी। तं च क्रोहिननणेण नाउं चेर्त्र्यरक्खा<sup>इ</sup>निमित्तं पायंगुट्टेण गिरिमत्य(र)यं सो रायरिसौ <sup>९</sup>चंपित्या । तत्रो संकुचित्रगत्तो<sup>ट</sup> ट्रसा<sup>ट</sup>गागो सुद्देण रहिरं वमंतो त्रारावं मिल्हित्या। तत्तुचित्र 'राव<sup>१</sup>'गाु'त्ति पिसद्धो। तश्रो मुक्को दयालुणा महरिसिणा पाएसु पर्डित्ता खामित्ता य सट्टाणं गत्रो । इत्येव संकाहिवई जिलाणं पुरत्रो पिक्खणयं च<sup>११</sup>रिंतो दिव्यवसेण वौणातंतीए तुट्ठाए मा पिकख<sup>१२</sup>णवरस-भंगो होउत्ति नित्रभुत्रात्रो<sup>१२</sup>न्हार्ह(उं) कट्टित्तुं<sup>१४</sup>वीणाए<sup>१५</sup>लाइ ।

१ 'संभावियं' B

२ 'तलभूमि(मिं m ?)' m B.

३ 'बो(उ ?)प्राहिय ? B. 8 'म(ल ?)वर्षा' A.

**५ 'उप्पाडि**ड(को **?**)' A.

६ 'चेइच्र...क्खा निमित्तं'  ${f B}$ .

<sup>🦫 &#</sup>x27; वं (चं ?) पित्या ' B.

च 'गत्ते(त्तो ?) B.

र 'दसाग्रगा(गो ?)' B.

१०, 'वरामु(रावमु ?)त्ति ' B.

११ 'करिंतों' ${f B}$ .

१२ 'पिक्खग्राय[रस ?],भंगो ' B.

१३ 'कार्त(उं ?)' A. B,

१८ 'कहि(डू ?)तु'  ${
m A.}$ , कवि $({
m \red}{
ed}{
m \red}{
m \re$ 

१५ 'प'(ए ?)लाइच्य' B.

म्बं(एवं ?) संम्रवीणावायणए भित्तसा इसत्देश धर्मां देण तित्य-वंदणागएण रावणास त्रश्मो हविजया सिन्तक्वकारिणी विका दिसा।

तत्थेव पव्यए गोत्रामसामिणा सिंह निसिच्चा चेरू त्र स्सा इक्ति एद्वारो पविसंतेण पढमं च उत्तं संभवार्रेणं पिडमात्रो वैदित्रात्रो। तत्रो पया हिणेणं पिक्कमदुवारे सुपा सार्रेणं श्रद्धारं। तत्रो उत्तर दुवारे धसार्र हैं एं दस्तारं। तत्रो पुष्य-दुवारे दो चेव उसभन्न जिण्याणं[ति।]।

तित्यमिणमगसं तावत् फ<sup>ट</sup>िलाहा वणगहणसंवरवारलेहि-(हिं?) जलपडिविंबिश्रचेर्रश्रज्झयकलसारं पि <sup>१०</sup>जं पिच्छे ।

भवित्रो विसुद्धभावो पृत्रान्हवणाद तत्य वि कुणंतो ।
पावद जत्तादफलं जं भा<sup>रर</sup>वोचित्र फलं दिसद ॥
भर्छेस्र्निकावित्रा चेदत्रयूभे दहं पाडिमजुत्ते ।
जे पाडि(ण)मं<sup>रर</sup>ित महंति त्र ते धंना ते सिरौनिकया ॥

१ 'खमोइं विक्ज(ज ?)या ' A.

२ 'सि(सिं!) [इ!]निसंइका 'B. ३ 'चे[इ!]वसा' A.

<sup>8 &#</sup>x27;[सु ?]पासाईग्रं' A. पू '[ख ?]सर' B.

<sup>·</sup> ६ 'घम्माईगं' B.

<sup>🦫 /</sup> बाजियातां ' A., 'बाजियातां ' B. 💆 'पातिष्ठा ' B.

र 'स...स्वाले चिं' B. '१० 'जं पिछे (च्छे १)' B.

११ 'भावोचियपलं' B.

<sup>,</sup> १२ 'पडि[ग ?]मन्ति ' A. B.

दत्र त्रंडावयकणं जिलापहस्रीहिं १ निक्षित्रं अब्दा। भाविति नित्रंश्मणे जे तेसिं कक्षारणमुक्षसद् ॥ त्रष्टापदस्तवे पूर्वं योऽर्थः संचिष्य ,कीर्तितः। विस्तरेण स एवास्मिन् कस्पेऽसाभिः प्रकाणितः॥

इति श्री**त्रष्टापदकल्पः** [्समाप्तः]<sup>४</sup> ॥ य० ११८ ॥

१ 'निमि(मिन १)वं' A.

र 'नियमेस(नियमसे 😲)' B.

**২ ' নড(?)ৱাব** ' B.

<sup>• &#</sup>x27;समाप्तः' A. B. प्रसासवीरिधनम्।

श्रादितः सर्वकल्पेषु यन्यमानमजायत । त्रनुष्ट्रमां पंचित्रंशच्छतौ समधिका <sup>१</sup>विभिः॥ श्रभिवन्द्य जगदन्द्वान् श्रीमतः श्रान्तिकुन्ध्वरान् । सुत्यं वास्तो रव्यतिसोमैः सौमि तीर्थं गुजाइयम् ॥ १॥ ग्रतपुत्र्यामभ्र**न्नाभि स्त्रनोः स्न**तः कुरूर्नृपः । कुरुश्चिमिति खातं राष्ट्रमेतत्तदाख्यया ॥ २ ॥ कुरोः पुत्रोऽभवड्यस्ती तद्पज्ञमिदं पुरम्। हित्तनापुर्मित्याङरनेका अर्थवेविधम् ॥ २॥ श्रीयुगादिप्रभोराद्या चो चैरिचुरसैरिइ। **श्रेयांस**ख ग्रहे पंच्चदियात्वाजनि पा<sup>र्</sup>रणा ॥ ४ ॥ जिनास्त्रयोऽत्राजायन्त शा<sup>०</sup>न्तिः कुन्धुर्रस्त्रया । त्रामिसमाङ्ग्(त्रजैव सा ?)र्वभौमर्ड्सि वुसु<sup>न्</sup> नुस्ते महौसुजः ॥५॥ मिल्लिय समवासार्वीत्तेन चैत्यचतुष्टयौ । श्वव निर्मापिता श्राद्धेवीच्यते महिमाङ्गुता॥ ६॥ भासतेऽच जगन्नेचपवि<sup>८</sup>चीकारकारणम् । भवनं चाम्बिकादिया याचिकोपञ्जविकदः॥ ७॥ जाह्नवी चाचययोतचैत्यभित्तीः खवारिभिः। कक्कोकोच्छा किर्तेर्भयो भक्त्या खाच चिकी रिव ॥ ८ ॥

१ 'क्रिभि:]' A. B. २ 'वाक्तोख(व्य श)ति' A. इ 'वाक्तोख' A

ट 'पें(प ?)विभी ' A.

सनेत्तुमारः सु'भूमो महापद्मश्च चक्तिणः।

प्रश्वासन् पाराडवाः पञ्च सितिश्रीजीवितेश्वराः॥८॥

गद्गः कार्तिकश्च श्रेष्ठिनौ सुव्रतप्रभोः।

प्रिध्यावस्तां विष्णुश्च नमुचेरच ग्रासिता॥१०॥
किलिं दर्पद्रुष्टं स्फौतसङ्गीतां सदस्ययाम्।

याचामास्चयत्यस्यं भया निर्याजभक्तयः॥११॥

ग्रान्ते कुन्योऽर च(रस्य?)चतुष्कं स्थाणी चाऽच पत्तने।

जज्ञे जगज्जनानन्दा संमेताद्रौ च निर्दर्शतः॥१२॥

भाष्ट्रस्य सप्तमौ ग्यामा नभसो नवमौ ग्रितः।

दितौया फाल्गुनस्थान्या तिथ्योऽभूवी दिवस्थु तिः॥१२॥

ज्येष्ठे चयोदगौ कृष्णा माधवे च चतुर्दगौ।

मार्गे च दग्रमौ ग्रुक्ता तिथयो जनु । षस्तु वः॥१४॥

ग्रुके । चतुर्दगौ ग्रामा राधे बद्ध । १४॥

ग्रुके । चतुर्दगौ ग्रामा राधे बद्ध । १४॥

ग्रुके । चतुर्दगौ ग्रामा राधे बद्ध । १४॥

ग्रुके । चतुर्दगौ ग्रुमा ज । १४॥

१ 'सभूमी' B.

३ 'पाछवा[:]' B.

३ 'पाछवा[:]' B.

३ 'पाछवा[:]' B.

३ 'पाछवा[:]' B.

६ 'क्लिटपेंंं इटं(मुंहं ?)' A.

५ 'प्रतुक्क(ब्क ?) खागों ' A.

५ 'क्लिट(खें ?) क्तिः' A.

५ 'क्लिट(खें ?)' B.

५ 'क्लिट(खें ?)' B.

ह 'ज्येशे(छे ?)' B. १० 'जनुषस्त(स्त ?)वः' B. १९ 'युक्ते(जी ?)' A. १२ 'व(व ?)फ्रल' A.

१६ 'सइस्येकादग्री', इत्यारभ्य 'मार्गे वलच्चा दश्रमी' इति र फ्लोकपादान्तं A. एक्तके नास्ति ।

१४ 'जज्ज्(माः?)' B.

पोषंख नवमी श्वेता हतीया धवला मधोः। ऊर्जिख दादगी श्वेता ज्ञानीत्यत्तेरहानि वः ॥ १ ६ ॥ शुक्रे चयोदग्री कृष्णा वैग्राखे पश्चितः ग्रितिः। मार्गे वस्त्रचा दशमी मुक्ते १ विस्तिथयः क्रमात्॥ १०॥ भवादृशानां पुरुषरत्नानां जन्मभूरियम् । ख्ष्टाऽप्यनिष्टं प्रिष्टानां पनिष्टि किसुत स्तुता ॥ १८॥ तादृ विधेर तिश्रयैः पुरुषप्रणौतै-विभाष्ठितं जिनपतित्रितयैर्मष्टे । भागीर श्रीस लिलसङ्गपवित्रमेत-कौया विशं गजपूरं भुवि तीर्थरतम् ॥१८॥ इत्यं प्रवत्कविषया क्षिमिते प्रकाब्दे १२५५ वैशाखमासि शितिपचगषष्ठतियाम्। याचोत्सवोपनतसङ्ख्तो यतौन्द्रः सोचं वधाद्रजपुरस्य जिनप्रभास्यः ॥ २०॥ श्रीइस्तिनापुर्खवनक्र'तिः श्रीजिनप्रभस्रीणाम् ॥

यं०२१ 🖘० १६॥

१ 'श्लोगी' B.

<sup>,</sup> २ 'पिक्च(ऋा ?)तिः' B.

क् 'सुन्ते व(वैः ?)' B. ४ 'वि(वि ?)भाजितं' A.

र्भ 'महे(हे ?) अव ' B. ई 'क्जा(त्जी ?) या विरं ' A.

<sup>● &#</sup>x27;विषयाकों' A. र्ं वतीन्त्र[ः]' A. B.

६ ' श्राति[:] ' A.

श्रदं विज्ञातिस्वयमुणी श्राएसा संघतिस्वयस्रीणं। परिचेसस्वं जंपर कन्नाग्यवीरकणस्य ॥१॥

तहा हि भट्टारया सिरि-जिस्सप्यास्ट्रिस्सि सिरि-ट्रिस्सितावाद्वयरे साङ्ग्रेयड-साङ्ग्रांहजा-ठ० श्रेयस्-कारिश्रवेदश्राणं रेत्रस्के(क्षे ?) हिं कीरमाणं भंगं फुरमाणदंसणपुर्वं निवारित्ता, सिरिजिणसासणपभावणातिसयं कुणंता, पाढिष्क्रगाणं सिद्धंतवायणं दिंता तवस्तीणं श्रंगाणंगपविद्यागमतवादं कारिता, विणेयाणं श्रवरगण्कियमुणीणं पि पमाणवागरणकव्यनाडयासं-कार्रदं सत्यादं भणंता उक्भडवायभडवायाणं वाद्विंदाणं श्रणणं दप्पमवहरंता, सावसेसं वष्करितिगमदं क्रमंति,।

द्यो य सिरिजोगिशिपुरे सिरिमहम्मद्साहिसगाहि-रायो कि च त्रवसरे पत्युत्राए पंडित्रगृहीए सत्यवित्रारसंसय-मावस्रो सुमरेद गुरूणं गुर्णे; भणद य जद ते भट्टारचा संपयं महस्<sup>द</sup>हासंकरणं इंता ता मन्त्र मणोगयसमत्यसंसयसय-स<sup>3</sup>सुद्धरणे हेस्राए खमंता। नूणं बिह्यपर्द तब्ब् द्विपराजित्रो वेव श्रुमिसुन्त्रिय सु<sup>द</sup>सं गयणदेसमङ्गीणो। दृत्यं गुरूणं वस्द-किन्त्रमाणगुणवस्रणाद्यरे स्रवसरस् तक्कालं द्यस्तावादा-

१ 'दर्ख[ल ?]तावादनगरे ' A. १ 'तुर्बक्कें रिं ' A.

१ 'प्रवरमच्चसुसीसं' B. 8 'लंकाराइ' B.

थू 'इक्काव(मं ?)ति ' B. ६ 'स(सु ?) हालंकरणं ' A. B.

९ 'संसय[सय]सन्तु(स्तु ?)द्भरेगो ' B.

८ 'बुब्रे(द्धि !)वशांत्रिए ' A. ं & 'स(स्तु !)वं ' A. B.

दाग'त्रो तांजलमलिको स्रमित्रलमिलित्रभालवहो विन्नवेद महाराय! संति ते तत्य महत्वाणो परं तन्नयरनौरम्सहमाणा किसित्रंगा गाढं वहंति। तत्रो संभरित्रगुरुगुणपन्भारेण .सूमिनां हेण सो चेवं मीरो श्रादहो-भो म<sup>र</sup>सिक! सिग्घं गंहण दुवीरखाने लिहावेसु फुरमाणं पेसेस तत्य, जहा तारिस-सामगीए चेव भट्टारया पुण इत्य इंति। तन्नो तेण तहेव कए पेसिश्रं फरमाणं। 'कमेण पत्तं सिरिदउ स्तावाददीवाणे। भिणित्रं च सविणयं नयरनायगेण सिरिकुत्नुलाखानेण भट्टारयाणं सिरिपातसाहिषुरमाणागमणं हिस्तीपुरं पर पत्थाणं चा दहं। तत्रो दिलदसगब्भंतरे सन्नहिजल जिट्ठसित्रवारसीए रायजोगे संघसत्यित्रपरिसाए त्रण्गमामाणा पत्थित्रा महयाविच्छड्डेणं कमेण ठाणे ठाणे महसवसयादं पाउज्भावयंता, विसमदूरमादणं द्लंता, सथलंतराजजणवयजणनयणकोजहस-मुष्पायंता, धमाठाणादं उद्भरंता, दूरश्रो उक्कंठावि संठ्लसमा-गच्छंतत्रायरियवगोरिं वंदिज्ज<sup>०</sup>माणा, पत्ता रायभूमिमंडणं सिरित्राञ्चावपुर्द्गां। तत्री तत्तारिसपभावणापगरिसाऽसिहण्ड-मिलक्वुक्यं विष्यंडिवित्तं सुणिऊण, ताणं चेव गुरूणं सीसत्तमेहिं

१ 'दजलतावादादाग-(चो —) इत्यारम्य[मीरो चाइहो' इत्यन्तं B., प्रकाने नास्ति।

र 'भो मलिका' A. B. ६ 'दची(उ ?) नतावाद' A. B.

в 'खाते(ने ?) ख' A. पू 'वा(चा ?) इहं' A.

६ 'विसंदु(ठु ?)ज' A. • 'वंदिच्चा(का ?)मागा' B.

रायसभामंडणेहिं गुरुगुणालंकित्रदेहेहिं सिरिजिगादेवस्त्रीहिं विश्वन्तेण स्वद्भणा समुहं पविद्वाविएण सवक्रमाणं पुरमाणेषु, मिलिकपचिष्पत्रसयलसियत्रवत्युणो विश्वेसत्रो जिणसासणं पभावयंता सट्ढं मासं त्रिच्छत्र, पत्थित्रा त्रस्तावपुरात्रों। पुणो विधरणी नाहेण सिरिसिरोहमहानयरे संमुहपेसित्रमसिणसिणिद्धदेव-दूरसणायवत्यदसंगेण त्रलंकरित्रा, जाव हम्मीरवीररायहाणो परिसरदेसेस संपत्ता।

दश्चो विरोव<sup>१</sup> विश्वभक्तिराएण श्रमिमुहमागएहिं दंसणनिमिक्तश्चो वि श्रमयकुंडह्नाएहिं व<sup>8</sup> धनमप्पाणं मन्नमाणेहिं
श्रायरिश्वजद्गसंघमावयविंदेहि परिश्वरिश्वा भद्द्वयसिश्वबौश्वाए
जाया रायसभामंडणं जुगप्पहाणा । तक्कणं श्राणंदभरनिव्धरेहिं नयणेहिं श्रव्भुत्याणमिवायरंतेण सिरिमहम्मद्पातसाहिणा पुच्छित्रा कोमलगिराए कुसलपउक्तिं, चुंबिश्रो श्र
सिर्फेहं गुरूणं करो धरणिराएण, धरिश्रो श्र हिश्वए श्रह्मंतादरपरेण । गुरूहिं पि तक्कालकविश्वश्र<sup>4</sup>हिनवासीवयणदाणेन
चमकारिश्रं नरेसरमाणसं । पेसिश्रा य महामहसारं विसालसालं पोसहसालं । श्रादृहा य महौनाहेण गुरूणं सह गम्भणाय
पहाण्णपुरिसा हिंदुश्वरायाणो सिरिद्रीनार्पसुहा महामिक्का
य । पणमंति सयसाहस्सा चिरुक्कंठिश्वा सावयलोश्वा । मिलिश्वा

१ 'विद्मि(च ?)त्तेख ' B.

९ 'देवदूसव्या(प्या ?)यवत्यदसगेगा ' A.

ह 'वि(चि ?)रोविचिख 'A. 8 'वधं(व—ध—?)' B.

भू 'बाहिनि(न ?)वासो ' B. ६ 'सम(ह ?)गमणाय ' B.

य चिरदंसण्कालसा नायरलोगा। संगया य कोऊहलेणं

प्रमहजाणवयजणा। तत्रो वं दिविदेहिं भोगावलीहिं पूर्वता है,

भ्रवालप्यसादत्रभ्रिरोवेण्वरेणामद्दलसुरंगपडुपडहजमलसंखभंग-'
ला द विजलवाद श्रेरवेणं दिश्रंतरालं सुहलं विणिम्मविंता, विप्यवमोहिं वेश्रज्यु पीहिं पृणिज्ञंता, गंधव्येहिं सहवाहिश्रं गाइक्ज माणमंगला पत्ता तक्कालं सिरिभुरतागासराइपोसहसालं।
कया य व द्वावि १ णयमहस्वा संघपुरिनेहिं। वादश्रो श्र
भद्वयसिश्रतदत्रादिणे सयलसंघकारिश्रमहस्वसारं सिरिप्जोसवगाकपो। पत्ता य ठाणे ठाणे श्रागमण्णप्रभावणालेहा।
रंजिश्रा सयलदेससंघा। मोदश्रा श्रणेगे रायवंदिबद्धा रायदिक्जसयसाह स्ता सावया। दश्ररलोगा य करणाए उस्मोदश्रा काराहितो। दिन्ना दाविश्रा य श्रपदृश्णं परदृश। कया य काराविश्रा य श्रणेगसो जिणधम्यप्रभावणा।

एवं णिचं रायसभागमणपंडिश्ववादश्चविंदविजयपुर्वं पभावणाए पयट्टमा<sup>११</sup>णाए कमेण वासारत्तचउमासीए वदक्कंताए श्र**न्नया** 

१ 'विं(वं ?)दि ' A. ब्बिं(वं ?)दि B.

र 'युळ्वं(वं ?)ता ' B. ६ 'सुंगा(ग ?)लाइ ' A. B.

<sup>8 &#</sup>x27;सुइलं' इति A. पुस्तके नास्ति।

प् 'वेव्यञ्भागीहि(हिं?)' B. ६ 'गाइयव्जमाग ' B.

९ 'बद्धानयग(ग्रय ?)' A.

<sup>- &#</sup>x27;खागमप्पण(गप्प ?)भावना- ' B.

<sup>ं (</sup>स(सा?) इसा' B.

१० 'काराविद्या... खग्रेगसो ' B.

११ 'पयट्ट(टु ?)मागार 'A.

फम्मुणमासे देउल्तावादाश्रो श्रामक्तीए मगदूम दूजहां (हां !) नामधिक्राए निश्रजणणीए संमुहं पट्टिएण चल्रंगचमूसमूहसम्बद्धेण स्रक्तालेण श्रश्नात्रणणीए संमुहं पट्टिएण चल्रंगचमूसमूहसमद्धेण स्रक्तालेण श्रश्नात्रणणा सं चालिश्रा ग्रहणो श्रप्यणा
समं। वल्रश्रुण्ठाणे भिट्टिश्रा जणणी। महाराएणं दिसं
सब्देसं महादाणं। परिधाविश्रा सब्बे पहाण कबाइतत्थाइं।
कमेण पत्तो मह्मवमदं रायहां णिं। सम्माणिश्रा ग्रहणो वत्थकप्पूराईहिं। तश्रो चित्तसिश्रद्वालसीए रायजोगे महाराया एकमापुक्तिश्र पातसाहिदत्तसायवाण हायाए कया नदी।
तत्थ दिक्तिश्रा पंच सीसा। मालारोव णसंमत्तारोवणाईणि
श्र धम्मि विद्यादं कयाणि। विद्याश्रं वित्तं श्रिरदेवनंदणेन
ठ० मदनेन। श्रासाढसद्ध दसमीए श्र पदट्टिश्राणि श्रहणवक्यारिश्राणि तेरस बिंबाणि महावित्यरेण। तत्थ विद्यिशं
विमं कारावएहं बद्धश्रं वित्तं, विसेसश्रो साइमहारायतणएण
श्रजयदेवेणित्ता।

तहा श्रश्नया निरंदिण दूरश्रो निर्च समागमणे ग्रहृणं क(हं)ट्ढंति<sup>र</sup> चिंतिजण पदिन्ना सयमेव निश्रपासायपामे सोइंत-

१ 'दच्चो(उ ?)लतावादी(दा ?)च्चो ' B.

र 'मगदूमई' B. ३ 'मचारायाण(मा ?)पुच्छिख' B.

<sup>8 &#</sup>x27;साइ(य ?)बागा ' Å.

पू 'मालो(ला ?)रोवृu '  ${f A}$ . 'मा[ला  ${f ?}]$  रोवu '  ${f B}$ .

६ 'किसाई' B. ७' 'श्र(स ?)द्ध ' A. B.

र ' विंव(वं ?) ' B. ६ ' कंट्र(ट्टं ?) ति ' A.

भवणराई श्रीक्षणव सराईया, श्रादट्ठा य वसिषं तत्य सावयसंघा । अद्वार्यसराद्रित कयं से सयं निरंदेण नामं। कारित्रों तत्थेव **बीर्**विचारो पोसचसा<sup>र</sup>ला य पातसाहिणा। तन्नो तेर**स्**-.थनवासित्रवरिसे (१२८८ वि. सं.=1332 A.D.) त्रासाढ-किएह<sup>२</sup>सत्तमीए स<sup>४</sup>मुद्धत्ते महिव<sup>५</sup> इसमादट्टगीयनट्टवाइऋसंपदाए पयिडज्जमाणश्रमाणमह्नसवसारं सयं निरिदेण दाविज्जमाणमहादाणं गाद्कामाणमंगलं पिवट्टा पोसहसालं भट्टार्या। पौर्दाणेणं विजसा । उद्धरित्रा दाणेणं दीणाऽ<sup>र</sup>नाहार्ह्लोत्रा।

चालिम्रा पुणस्रया मगासिरमाचे पुव्यदिसजयजत्तापत्थिएण श्रप्पणा सइ नरिंदेण । करिश्रा ठाणे ठाणे बं<sup>ठ</sup>दिमोत्रणाइणा जिणधवापभावणा । उद्धरित्रं सिरिमहुर् तित्थं। संतोसित्रा दाणाई हिं दिश्ववराइणो। निच्चं पवासूणं खंधावारे कट्टंति सन्न-माणेण महीनाहेण खोजे जहांमिलकेण सिं त्रागरानगरात्री पिडिपेसिम्रा रायदाणिं पद सच<sup>प्</sup>पद्का गुरुणो। सिरिहृत्यिगाउरजत्तापुरमाणं समागया नित्रठाणे मुणिवदणो । तत्रो मेलिऊण चउब्बि<sup>र</sup>त्रं(इं<sup>?</sup>?) संघं काऊण य पुत्तचाइड्सहिस्स

१ 'सराई[या ?]' A. B.

२ 'साज(ला ?)य'**A**.

**३ 'किन्ट्(ग्रह** ?)' B.

<sup>8 &#</sup>x27;सुम(मु ?) इ(फ ?) ते ' A. B.

पं 'समचीवइ' B.

६ 'दोसासाचोइ(साडनाचि)' A. 🦠 'बंद(दि ?)' A. B.

<sup>&</sup>lt; 'सब(च ?)पइता ' A. ं

٤ ' चडब्बिइं،' B.

.साङ्क्वोहित्यसं संघवदत्ततिलयं। पट्टित्रा सुसुङ्कते<sup>र</sup> सायरित्राद-परिवारा सिरिइत्थिगाउर्जनं गुरुणो । विश्विता ठाणे ठाणे संघवर बोहित्येण मजसवा । संपत्ता तित्यभूमिं। ठावित्राणि तत्य गुरूहिं त्रहिणवकारित्रपद्दृहि-त्राणि सिरिसंतिकुंयुत्रग्राजिणविवाणि त्रंबि<sup>र</sup>यापिडमा य चेद्रश्रठाणेसु । कया<sup>३</sup> य संघवच्छनाद्रमह्नसवा संघवद्रणा संघेण य । पूर्त्रा वत्यभोत्रणतंबोलाई हिं वणौमसग<sup>8</sup>त्या.। त्रागयमित्ते हिं जत्तात्रो गुरू हिं वर्सा इसुदूदसमीदिणे तं चेव दूरी कयसयस-दुरित्र (डिंबं सिरिमहावीर विंबं ठावित्रं महसवसारं साहिराय-कारिश्वविहारे। तहेव पूर्ज्जर संघेण। विसेसश्रो दिसिजत्ताश्रो समागए महाराए पवहंति जसवा चेद्यवसहौसु । संमाणेद् गुरुणो उत्तरोत्तरमाणदाणेण सिरिसव्यभोमो । वज्जंति पद्दिसं सूरिसव्य-भूमाणं पभावणासारा जसपडहा। विहरंति निरुवसग्गं सव्य-देसेसु सेत्रंबरा दित्रंबरा य रायाहिरायदिषुरमाणहत्या । खर्-तर्गच्छा लंकार गुरू प्यसायात्री सगिसन्न परिभ्रष् वि दिसि चक्के कया र गुरू हिं पुरमाणगहणेण श्रकुतोभग्रादं सिरिसित्तु ज्ञागिरि-नार फलविडिप्पमुहतित्यादं। उज्जोद्<sup>प</sup>त्रा द्चाद्किचेहिं मिरिपालित्तय-मञ्जवाद-सिब्बसेण-दिवायर-इरिभइ-

१ 'सुमु**च**(ऋ ?)त्ते ' A.'

६ 'अंबिया' B.

३ 'कयाइ' B.

<sup>8 &#</sup>x27;वर्णीममसस्या' B.

पू 'चे...दूरीकय' B. '

<sup>otin (?)</sup>डिंबं  $^{\circ}$  A.

<sup>9 &#</sup>x27;क्ना (का ?)याइं ' A.

<sup>&#</sup>x27;c 'ओ(उ ?)जोइआ 'A.

सूरि-हेमचंदसूरिष्यसुहा पुव्वपुरिसा । किं वक्त<sup>रे</sup>णा, सूरिचक-वृहीणं गुणेहिं त्राविज्ञत्रसा निरंदसा पयडा एव पयइंति र्ध<sup>ा</sup>यंख-वादक्कंति परपचूसं चेदश्ववसहीस जमलसंखा। धयाकज्ञारंभा । किञ्जंति धिक्षएि वीरविहारे वश्ञंतगहिरमद्बसुरंगसुग्गल-तालिपक्क णयसारं महापूत्रात्रो। वासिति सिरिमहावीरपुर्त्रो भवित्रलोत्रउगाहिज्जमाणकणूरागुरूपरिमल् ध्यारा दिसिचक्कं। संचरंति हिंदुऋरज्जे द्व दूसमस्रसमाए द्व ऋणज्जरज्जे वि दूसमाए जिणसासणप्प भावणपरायणा सिच्छाए सुणिणो। किंच <sup>५</sup>लुढंति गुरूणं पायवीढे किंकरा द्व पंचटंसणिणो सपरिवारा। पडिच्छंति पिडिच्छगा द्व गुरूवयणं। सेवंति ऋ निरंतरं दारदेसिङ्का गुरूदंसणूसुगा दृहपरलोन्नकच्चत्यिणो परतित्यि<sup>०</sup>णो। निवन्नब्भ-त्यणात्रो गच्छंति निचं रायसभाए गुरुणो । उष्पायंति जिणुत्ताणुसारिजुत्तिजुत्तवयणेहिं निरंतरं रायमणे को उद्दर्भ । मद्दक्षचरिया सुचारित्तिणो पवट्टंति पए पए पभावणं। गंगोदयसच्छत्तित्ता धवलिं ति निश्वजसचंदिमा<sup>र</sup>ण दिश्वंतरालाइं, उज्जी 'वंति वयणामए हिं जीवलोगं। सदंसणिणो परदंसणिणो त्र वहंति सिंर''द्वित्रं गुरूणं त्राणं समगावावारेसु।

१ 'व(ब?) फ्रना 'm B. २ 'सय[ल?] धम्म 'm A.

ह 'व(ग ?) ज्जंत ' A. 8 'पश्मिल(जु ?) गाराइ ' B.

पू 'प्रभावगा' B. ६' 'किंच [जु ?]ढ(उं?) ति ' B.

'७ 'तित्य(त्य ?) गो ' A. ८ 'मोग्राचिं(विं?) ति ' B.

 $<sup>\</sup>epsilon$  'चिं(चं ?)दिमाए 'A. '१० 'ओ(उ ?) च्जीवंति 'A.,

११ 'सिरि(र ?)हिखं' Å.

<sup>&#</sup>x27; उच्जीविं(वं ?)ति ' B.

विक्वाणिति श्रेणन्नासाहारणभंगीए सपरसि दूतं जुगळहाणा।
एश्रारिसा पभावणापगरिसा पथडं चेव परिभाविक्तमाणा, निर्च पि
वृद्धमाणा कित्तिश्रमित्ता श्रेणमर्द्दि, कहेउं सक्का। केवलं
जीवंतु वश्करकोडी श्रो पभावयंतु सिरिजिणसासणं स्चिरं रसे
सूरिवरा॥

सिरिजिगाप रहस्रोणं गुणलेस ध्युर पभावणंगं ति। परिसेसे परिकहित्रा कनागायवीर्कणसा

[इति ?] **कन्यानयनीयश्रीम**हावीरकल्प<sup>५</sup>परि<sup>ग्रेषः</sup> ॥

ग्रं० १०८ ॥

१ 'सपरि(र ?)सिद्धं' A. २ 'कइ(च्छ ?)स्कोडीच्यों ' B. भ

इ 'जिसप्प(प ?) हं A. ४ ६ 'वु(यू ?) ई ' A.

पू 'सद्दावीरकल्यः ॥ परिग्रेवः ॥" B.

श्रीकुल्य'पाकप्रासादाभरणं भरणं सताम् । माणिकादेवनामानमानमामि जिन्धभम्॥

र[श्रीमाणिकादेवनमस्कारः।] श्रीकुल्यपाकपुर्चिक्षशिरोवतंस-प्रासादमध्यमनि<sup>३</sup>वेध्यमधिष्ठि<sup>४</sup>तस्य । माणिकादेव रति यः प्रथि तः प्रथि वां ृतस्या हिं, <sup>9</sup>युगामभिनौमि<sup>ष्ट</sup> जिनर्षभख ॥ तौर्चेभिनां समुदयो मु (दितेन्द्रचन्द्र-कोटीरकोटितटघृष्टपदासनानाम्। मद्ः खदारू णदुरू त्खनं ग्रा १० खिलेखा पेषाय मत्तकरिणः करिणं दधातु ॥ **चेत्रपपत्तिस् निरूपितवस्तुतत्त्वं** स्यादादपद्धतिनिवेशितद्रनयौघम् । सिसिद्धि ११ विसिविपिनं भुवनैकपू ११ जा -पाचं जिनेन्द्रवचनं ग्रर्णं प्रपद्ये॥

१ 'श्रीकुल्यपाद(क?)प्र(प्रा?)सादा' B.

र 'श्रीमाणिकादेवनमस्तारः' इत्यधिकं दितीयक्तीकादव्यविकत-पूर्व B. प्रस्तके। ३ 'खनिमे(बे?)ध्यम्' ${f A.\, B.}$ 

<sup>8 &#</sup>x27;ब्यधिरिट(स्ट ?)तस्य ' A. । ५ 'प्रथितः ' B.

<sup>ं</sup> ६ 'प्र(ए?) थिखाम् ' A. 'o 'तस्यांकि (ब्रि?)' A.,

<sup>ं</sup>प 'बानि(भि ?)नौमि 'f A.

<sup>&#</sup>x27;तस्यांक्रि(ब्रि ?)' B.

८ ' सुद्रि(दि ?)तेन्द्र ' A. ५ १० ' भ्रालि(?) लेखा ' A. B.

११ 'सतिसद्ध(द्धि ?)' A. B. १२ 'पूजां(जा)पाचं ,' A. B.

**त्रारुद्ध खे च'रित खेचरचिक्र**ेणं या , **नाभेयशा**सनरसासव<sup>र</sup>नान्यपृष्टा । चक्रेश्वरी रुचिरचक्रविरो<sup>8</sup>चिस्सा प्रस्ताय सास्तु नवविद्रुमकाय<sup>५</sup>कान्तिः॥ [इति ?] श्रीमाणिकादेवच्चमस्तुतयः॥

१ 'खे चरति इति' A. पुरूतके नास्ति।
२ 'चिक्राग्यां या' B. ३ 'स्वायका विं [:] 'A. .
१ 'विरोवि(चि?)' A. ५ 'कायका विं [:] 'A. .

श्रामर्कुंडकनगरे तिसंगजनपदिविश्वणे रुचिरे,। गिरिणिखरभुवनमध्यरस्थिता जयति पद्मिनौ देवी ॥

खिक्तरसमर्त्वगुणगणनीरश्रेष्वन्ध्रेष्ठामर् कुएडं स्त्रिधनानाविध<sup>१</sup>-ंनगरमभ्रं लिहरम्यहर्म्यत्रे णिवित्रा सितनयनानन्दं मचुगुच्चनाधुकरनिकरपरिकरितकुसुमसौरभ-च्हायातर्परिष्कृतं, विमलबंहलसलिलकलि<sup>8</sup>लसरिसरोवर-सं<sup>र्</sup>रभस्रभी**क्**तदिग्वलयं, श्रोभितं दुर्गमद्रगतया विपचपचैरचोभितम्। पुरस्य वर्णयामो यच करवीरसुमनसोऽपि स्थामदगन्धवः। विभिष्टेचुयष्टिविपुचकदचीफलचङ्गनारङ्गनैकप्रकारसङ्कारसर्<sup>र</sup>स-पनसपुत्रागनागवस्तीपूगस्वा<sup>०</sup>दूच्यासिनासिकेरफलप्रस्तीनि फलन्ति प्रतिश्वतु सौरभ्यभरनिर्भ<sup>द</sup>रवासितदिक्-खाद्यानि। पार्यस्यः ग्रास्तयः। वीर॰च्छान्ते परीर१चर्केर्विपणिषु पद्टांग्रस-प्रसु<sup>१९</sup>खसिचयनिचयमौक्रिकरत्नादौन्यगण्यानि पण्यानि । इत एव निष्प ११ (व्य ?) त्रमुरंगल्खपदेशपेशलमेकाशिलापत्तनम् । तत् समीपभ्रमिमलंकरिष्णुविष्णुपदचुम्बिशिखरपरम्पराग्नेखरितः रमणीयः पर्वतः पातियतुमीश्वरः सौन्दर्यगवंतः पर्वतराजमास्ते।

१ 'सुव[न]स्थिता' B. २ 'नानाविध...या' B. ३ 'स्(सं?) रम्भ' B. 8 'किलिल(त?) 'A.,'

। ५ 'सुद(स्टग?)' B. किलिति?]' B. किलिति?]' B. ७ 'सादु(दू?)च' A. B. ६ 'विक्मेर' B. ६ 'दिग्पा(क्पा?)लया' A. १० 'वीच्च(च्च?)न्ते' B. १२ 'परीप(?)च्चकेः' A. १२ 'प्रसुर्खा(ख?)सच्चय' A. B. १३ 'निष्प(व्यक्न)' A. B.

नद्परिपरिणाहारोहणाल-श्रीच्हधभण्णान्तिनाथादिजिनप्रति
मालंकताः , क्रतजनमनः प्रसार्दाः [प्रासादाः ?] ग्रोभन्ते ग्रुभंथवः ।

तर्नेकंच पविचरते पारगतसद्भार्दाः (प्रासादाः ?) ग्रोभन्ते ग्रुभंथवः ।

तर्नेकंच पविचरते पारगतसद्भार्दा • कद्मिर्मृकमना मनागपि

विषय मुखेः (र ?) जुभितहृद्यः सहृद्यहृद्याह्मादिद्योद्यः प्रतिवंसित स्म जितस्मरो विस्मयकारिचरणचर्यावग्रीकृतपद्मावतौद्वी लब्धप्रतिष्ठो मेघचन्द्रनामा दिगम्बरः व्रतिपतिरेको नैका निषयपरिषदव्यासितपदः । स चैकदा श्रावकगोष्ठी भनुज्ञास्य प्रतस्थे स्थानान्तरविहरणाय । यावत्किय श्रावकगोष्ठी भनुज्ञास्य प्रतस्थे स्थानान्तरविहरणाय । यावत्किय त्रीमिप भवमगमत् स्वहस्ताभरणं नाद्राचीत् पुस्तकम् । ततश्चाहो नः प्रमद्दरता येन स्वपुस्तकमपि व्यस्मार्यभीति चणं विषद्य सद्यश्काचमेकं चित्रयं त्रातीयं माधवराजनामः भिष्यं व्यावर्तयत् पुस्तकानयनाय । स चः काचो विस्ता मठ
स्थारमिर्यावत् प्रविगति तावदपश्चदे स्वयाद्गुतक्षपधेयश्रिया स्तिया तं (तत् ?) पुस्तकमुक्परि न्यस्तम् ।

याविसभीकमचु अचेतासदूरोर्घ हीतं प्रवत्ता श्वसावता वरवर्षिनी तत्पुस्तकं स्वस्कन्धदेशस्थमदीदृशत्। तदनु स काचो माचोत्तीर्ण-देथात्यात्तदूरी चरणं दला स्कन्धाद्पि तद्वहीतं प्रावत १ मत्

१ 'प्रसादाः [प्रासादाः] ' A. २ 'पविचन(त ?)रे ' B.

ह 'सय(द्म ?)नि ' B. ८ 'विषयसुखैः [र ?] चुभित ' A. B.

पू 'सब्धप्रतिस्रो(स्रो)'  $A.\ B.$ ' ६' एकोनैकानि(न्ति ?)षत् A., 'एकोनैकान्तिप(स ?)त्परिषत्' B.

७ 'गोस्टी (स्ती ?) ' В. प् 'कियन्ती(ती ?)मृध्यि ?] ' В.

<sup>&</sup>amp; 'ब्यस्ता '... 'ति 'B. , १० '[माधवराज ?]नामधेयं 'B.

११ 'च' इति B. एस्तर्के नास्ति । १२ 'एकपा(या ?)' A. B.

रह 'प्रवत्तक्तं(?)' A. B. १८ 'प्रावत्तं ?)त्' A. •

ततस्या राज्याहोऽयमिति विस्थ्य विधतः करेऽभिहितस्य वसः ।

- किमिप द्रषु तन्तुभ्यमहं प्रयक्ताः मि तुष्टास्मि तव साहसिकोन ।

तदनन्तरं प्रिय्येण निजगदे अगदेकवन्द्यो महुदः सर्वं मह्ममिदिर्वत—

मर्थं प्रदातुं समर्थं एवास्ति । तिक्तमहं ग्रुभवित ! भवतौं प्रार्थये दियमिधाय कारेचः पुस्तकमादाय च खाचार्यः सविधमागः कित् ।

तदिखलमपि खद्धपं निवेद्य पुस्तकमाचार्याय समार्ष्णपत् । चप
णकगंणा(क्काः ?)धिपतिरवोचद्भद्र ! सा न स्त्रीमाचं कित् भगवतौ

पद्मावतौ देवता सा । तद्गे कि लिखितहृद्यपद्यमिदं पचं तस्यै दर्भयेत्त । गुर्थविदेशं तथित प्रतिपद्य सद्य एव विनेयो व्याष्ट्रयः नं मठं गला तस्यै तत्पः चं समर्थ पुरस्तस्यौ । देव्यप्यवाचः रायत्

यथा---

श्रष्टौ दिन्तसङ्खाणि नव कोकः पदा<sup>११</sup>तयः। रथाश्वा<sup>१३</sup> खचसंख्यास्य कोग्रस्यास्मै प्रदीयताम् ॥ १ ॥ भग<sup>१४</sup>वत्य(त्या ?)पि पद्या<sup>१५</sup>र्थमवधार्य तस्मादन्तेवासिने चतुरग– स्तुर्<sup>१९</sup>गः प्रददे । जगदे चाऽसौ यदेनमधिरुद्य वजतु भवान्

```
१ 'वत्सः (त्स ?) ' B.

३ 'क्या(क्छा)चः ' B.

३ 'क्याक्ष(क्छा)चः ' B.

३ 'क्याक्ष(क्छा)चः ' B.

३ 'क्याक्ष(क्छा ?)त्' B.

६ 'ग्रक्कां ' B.

१ 'ग्रकां देशं ' A.

१३ 'ग्राक्षां (त्या ?)पं ' A. B.

१५ 'ग्रिगांडां ' B.
```

यत्पचे लिखितमास्ते तत्पवे लतपृ श्वत् एव समेखितं। केवलं गिरिवराष्ट्रमा लश्या गन्तवं पृष्ठश्तस्य नावलोक्यम्। रित तद्देवनं तथेत्यूरीक्ष त्य क्रत्यवित्तितिव रमनुप्रावीविग्रद्श्यम्। याव द्दाद्ग्ययोजनान्यवाजीदाजी ततः पैसादा गिक्क् देतु क्य क्रियटाघण्टाटण्यतारत् सुलमत् लसुभाक लिं स माकण्यं लुद्ध- व्लोत्तालतया स कावः सणदि पश्चाद्वागं सिं श्वावलोकित न्यायेन निभालयां क्यत् । यावद्वे चिष्ठ क्रित्र्रगादिसमू इसंकुलां सेनाम्। तिसंश्व विस्वयरसमय इद्योक्षते तचेव दाद्ग्रयोजनान्ते स तद्धिष्ठितस्तरं गमपुंगवोऽवास्थित। तदन् च स माध्वराजः परमजेनस्तया प्रतनया परिष्टतस्त चेवं नगरं निवेश्य तच देव्या भवनं च विधाय पुन ११ रानम् (मर् १) कुरा दुनगरमागत्य राज्यलस्त्रीं पर् रर्थपालयङ्गपालमोलिलालित्र ग्रासनः। प्रासादं चासंकषिण्वरं

१ '**লएছ**(স্ত ?)ন एव ' A. B.

र 'त्वया' इति B. पुक्तके नाक्ति। ३ 'एष्ट(ष्ठ ?)तः ' A. B.

ध 'तथे खु(खू ?) री द्वतः ' A. ५ 'ग्रिरिविवरं ' B.

६ 'यावत्(दु?)दादम् ' A. B.

७ 'ब्यागइंद(च्छ्द ?)तुक्(च्छ् ?) ' B.

प् ' उभाकि एर्ध (सिं ?) ' B.

८ 'समाकर्ण्य' इति B. पुस्तके नास्ति।

१० 'सिंहावि(व ?)लोर्कितन्यायेन  $^{'}$   $^{'}$   $^{'}$   $^{'}$   $^{'}$   $^{'}$   $^{'}$   $^{'}$ 

११ ' प्रनरानम(मर ?)त्नु(कु ?)य्डनगरं '  ${f A.,}$  ' प्रनरानम(मर ?)-; कुर्य्डनगरं '  ${f B.}$ 

१२ ' परि(र्थ ?)पालयङ्गूपालवङ्गूपाल(?) '  ${f B}$ .

हिरएमयदण्डकलग्रध्वजभाजिण्णुमचीकरत्। प्रत्य<sup>१</sup>तिष्ठिपच तच . द्विचिचीय<sup>९</sup>माणनमस्तुर्वाणमनुखचेतसं श्रीपद्मा<sup>९</sup>वतीं देवीं पर्यपू-पर्याप्तभितितर क्रितमना स्तिषवणमष्टविधपूजया । [च ?] तदद्यापि भुंवनोदरव्यापिमाहात्म्यं भगवत्या मन्दिरममन्द-लक्सीकं भव्यजनतया पर्युपाखमानम् । तस्य च गिरि विवरस्य दारि विपुलिशिलापट्टमद्यापि दत्तमित । यथा तेन पथा सर्वोऽपि न प्रविभित्त । त्रच हिः भिलासुद्वायः सहतौं पूजां कला प्रविष्य प्रथमं स्टता गन्तव्यम् । कियतीमपि कलां तद्ग्रे चोपविष्टेश्वलनीय-मग्रेतरां च महत्यवकाग्रे ऊर्ड्डर्जुभिरेव यावद्देवौसदनं किल गन्तय-प्रत्यू इस्मावनया कष्टभयाच न कश्चित्प्रायसदिवर-दारमुद्वाटियेतुं पाटवमसाइसिकः कलयतीति ग्रिलापिहितदारि विवरस्थान एव सर्वेऽपि श्रद्धास्तवः पद्माव त्याः पूजां सुर्वते प्राप्नविन च विष्व दी(भी ?)चीरभिक्चितार्थसिद्धीः। राजख कङ्कातिगामवास्वयतात्तदंग्रजाः पुरंटि-रित्तमराज-पिण्डिकु र्णिडमराज-प्रोक्षराज- द्रदेवगणपतिदेवाः। गगा पिति देवपुची च रुद्रम हा देवी । पञ्च चिंग्रदर्ष कतराज्यस्तरः श्रीप्रतापरुद्रः। एते काकतीया इति प्रसिद्धाः।

१ 'प्रत्यतिस्टि(स्टि ?)पच ' B. २ '[वि ?]चित्रीयमाग ' B.

इ 'श्रीपद्मावतीदेवीं ' B. 8 'विद्यते च ' B.

पू 'गिरिवरसा' B. € 'पद्मावत्या[ः]' A.

७ 'विश्वद्रौ(भ्रो ?)चीं ' A., 'विश्वद्रौ(भ्रो ?)चीः ' B.

प 'कुखि इति मराजपोक्षसराज ' B.

<sup>&</sup>amp; 'गगपितदेवा[ः]' A. B.

, श्रीमदा भारकुण्डाख्यपद्मावत्या यथाश्रुतम्। त्रज़िष्य कल्पलेगोऽयं श्रीजिनप्रभद्धरिभिः॥

श्रीऋाषमरकुग्डपद्मावती देवीकुन्यः॥

गं० ५८ ऋ० २२॥

१ 'श्रीमदारम(मर ?) ' A. B.

र 'श्रीचारम(मर ?)' A., 'श्रीचामर कुग्छदेवी पद्मावती कल्पः' B.

द्रियं ती अवहं मां १ णाऽणा गयं चं चि १ मि जिणविद्याणं।

श्रो सि णि जिल्ला मि णि भवाण श्रणुको मपि जिल्लो मा ॥ १ ॥

सगा १ द श्रम दिवलया पंचसु भर हेसु ए रवयपणंगे।

कं क्षाण्यमासि ति ही ज सास्यानय विदे हेसु ॥ २ ॥

दगभित्त, निविश्व, श्रायाम, खमणि मग १ दित्र पंचक क्षाणे।

दश्र संखेवत वेणं श्रारा इहं पंचक क्षाणे॥ २ ॥

वित्यर श्रेषे ज च जत्यं चु १ द असे सं कि ए च ते श्रं।

जिण्लि चे ० णं तवसा दि व्यवादि ति गंत्र श्रारा हे॥ ४ ॥

सुमद्रत्य निचभत्तण निग्गश्रो वासु १ पुज्ज च १ १ जत्येण।

पासो मि स्ति विश्व श्रद्ध मेण से १ १ सा ज कहेणं॥ ५ ॥

श्रद्ध में १ सुज्जस्य च जत्येण कहंभित्रणं से साणं॥ ६॥

च जदसमेणं उसभो वीरो कहेण मा १ सिएण से।

सिद्धा वयित्र सुमद्र १ सुववासो निचभत्ते वि॥ ०॥

१ 'वह(ह ?)माणा ' B. २ 'चन्नो(ज ?)वीस ' B. इ 'सगाइन्यगयहि(?)वलया ' B. इ 'मगावृत्ता ' B. ध 'वित्यरन्योन्य ' B. ६ 'चुद्रं ' B. ७ 'जिण्णाचिणे(से ?)णं ' B. ६ 'दिक्लाइं गंतु न्यारोहे ' B. ६ 'सु(तु ?)न्यारोहे ' A. १० 'सुपुज्यस्य ' A. ११ 'चन्नो(ज ?)न्ने(त्ये ?)णं ' B. १२ 'सेसान्यो ' A. १३ 'नम्प्रन्यन्य ' A., 'वसुपुज्यस्य ' B. १६ 'नम्प्रस्यान्य ' A., 'नासर्यान्ते ' B. १६ 'समइस्यविवासो ' B.

का ज कर्षाणतवं उज्जमणं जो करिज्ञ विश्विप्वं।
जिरापद्याराष्ट्रणयो परमपयं पावए स कमा[द्?]॥ ६॥
पुरजमदिक्छकेवलसिवादं कक्षाणयादं पंचेव।
सम्बिज्ञणाणं क पुणो वीरस्स सगन्भहरणादं॥ ८॥
दृष्टिक्तभविज्ञणाणं जो श्वाराष्ट्रेद पंचकक्षाणं।
ते दसिक्तितिका शिल्यश्वरिष्ठाण उवासि श्वा तेण॥ १०॥
पणकक्षाणयकणं भवीण पूरिश्वमणिट्टसंकणं।
जो पढद सुणद भव्यो संश्यंवरा तस्स सिद्धिसिरी ॥ ११॥

## यं॥ १३ ऋ १५॥

प्रथमं चलारः सहजातिभया[ः ?], ततो घाति<sup>४</sup>कर्मचयादेका-द्<sup>भ</sup>भ्रातिभयाः, एकोनविंग्रतिः सुरक्ततातिभयाः एवं ३४, तचापि श्रवायाव<sup>६</sup>गमाद्दसत्रो, नाणा<sup>०</sup>दसत्रो, वय<sup>प्</sup>णादसत्रो, पूयादसजत्ति ॥

## गं० २-श्र-७

१ 'तिकौ(का ?)लिख ' ${
m B}$ .

र 'वासिया' B.

३ 'सयंवरा[तस्स ?]सिद्धि सिरौ ',  ${f B}.$ 

 $<sup>\</sup>mathbf{s}$  'चातिक्रमी' $\mathbf{B}$ .

प ' एकादभीनिभ्याः(?) ' B.

६ 'खवगमातिसड(को ?)' A., 'खवयोविगमातिसको 'B.

७ 'नागाइसउ(चो ?)' A.

८ 'वयखाइसउ' A.

## सिरिकोञ्चपाकपुरवरमंडणमाणिक्कदेवर्रिसहस्स । सिहिमो जहासुत्रं किंचि कप्पेमप्पेण गव्वेण ॥ १ ॥

१ 'चक्रो(उ ?)वी '[स जिगागं] इत्यारभ्य '[चित्रुगे ' इत्यन्तं B. पुस्तके नास्ति । २ 'रयग्रमईड(क्यो ?)' A. ३ 'तेग्र(ग्रे ?)वे(व ?)' A. ४ 'क्यड(क्यो ?)' A. ५ 'तेग्रा(ज ?)ळ' B. ६ 'वेग्राज्ञ (डू ?)' A., 'तिष्टृ (डू ?)' A., 'तिष्टृ (डू ?)' A. (विश्वात्र विश्वार )' B. यवे ६ 'ज्ञां (क्यो ?)' A. ६ 'ज्ञां (क्यो ?)' A. १५ 'ते [छं ?]' A. १५ 'ते [छं ?]' A.

त्पांडिममाह्यं कहेद । दूंदेणाऽवि समी त्राणाविसा भत्तीए ृपूरं उ<sup>१</sup>माढत्ता, जाव मुणिसुव्वयनमिनाहाणं ऋ(ऋं?)तरासं। इत्यंतरे **लंका**ए ति(ते ?) जुक<sup>र</sup>कंट त्रो, रावगो उपन्नो । भच्जा मंदोत्रारी परमसमा<sup>३</sup>दिही। तीए नं रयणविंबसाइणं नार्यात्रो सोजण त<sup>8</sup>णूत्रणे गाढाभिगाही गहित्रो । तं वुत्तंतं सु(सु?)णित्ता महारायरावगीण इंदो श्वाराहिश्रो। तेणावि तुर्देण समष्पित्रा<sup>प</sup> सा पडिमा महादेवीए। तौए तुट्टाए तिक्का<del>र्</del>ण त्रनया दसग्गीवेण सीत्रादेवी त्रवहरित्रा। मंदोद(त्र ?)रीए त्रण्सिट्टो वि तं न मुंचर । तत्रो सुमिणे पिडमात्रिहायगेण रावगाविणासो लंकाभंगो त्र त्रक्छित्रो मंदोत्रारीए। तत्रो तीए बिंबं सायरे खिवित्रं। तत्य सुरेहिं पूर्काद् ।

दश्रो श्र कन्नाडदेमें कल्लाणनयरे संकरो नाम राया तत्य केणावि मिच्छिद्दिष्टिणा वंतरेण जिएभन्तो इत्या। कुविएण मारी विख्वित्रा। त्रद्रको राया। तं दुक्खिउं (त्रं?) नाउं देवी पु(प?)उमावई रत्तिं सुविणे भणद्—जद महाराय! रयणायरात्रो माणिक्सदेवं निश्रपुरि' त्राणित्ता पूएसि तो सिवं होद् । तस्रो राया सायरपासे गंद्वण खववासं करेद्र । खवणाहिवो

१ 'पूइच्यो(उ?)' A. B. २ 'तेलुका' A. B. ३ 'सम्मदि(दि?) ही 'A. B. ४ 'त...चा(अ?) गा(गे?)

पू 'समप्रिया' इति B. पुस्तके नास्ति ।

६ 'कब्राडदेग्रे(से ?) '  ${
m B.}$  '

७ **'दुक्ति**व...नाउं' B.

संतुद्धो प'यडीहोजण रायाणं भणद्-गिण्हह जहिन्हाए ए?] रयणारं। रसा विस्नत्तं—न मे रयणाईएहिं ककां मंदो श्रेश्ररी-ठवित्रं बिंबं<sup>र</sup> देहित्ति । तत्रो सुरेण बिंबं कड्रिजण श्रीष्पन्नं रक्षो अणित्रं च---तुह देसे सही लोत्रो होही। परं पंथे गच्छंतस्म ं जत्य संसत्रो होही तत्थेव विंबं ठा<sup>४</sup>हि स्ति । तत्रो पत्थित्रो पत्थिवो ससिन्नो। देवयापभावेण त एखद्य(० एवय०) जुन्न खंध-द्वियसगडारोवित्रं बिंबं मगात्रो त्रागच्छद् । द्गां मगां संघित्ता राया संसयं मणे धरद किं श्रामकाद न वित्ति। तश्री मामगा-देवीर तिलंगदेवे कोल्लपाकनयरे द स्थि(क्वि?) ग्वागा-रसित्ति पंडिएहिं विष्वज्ञमाणे पडिमा ठावित्रा। निषा°लमरगयमणिमयं त्रासि विंवं। चिरकालं खारीत्रहिनौरसंगेण कढिएं गंजायं। एगारसलक्वा श्रसीदसहस्मा नवसयादं पंच्-त्तरादं वरिसादं समात्रो श्राणित्रसा भगवत्रो माणिक्कदेवसा संबुत्तादं। तत्य राया पवरं पासायं कारवेद। किंच द्वा-ससगामे देवपूत्रहं देइ तिमा भयवं श्रंतरिक्वे ठिश्रो इसयाई श्रसी-त्रादं विक्रमविरसादं। तत्री मिच्छपवेसं नाउं सीहासणे ठित्री

१ ' होजग पयडी ( पयडी होजग ?)' A. B.

२ 'मन्दोबारी उठविकां' B. ३ 'विंवं' इति B. पुस्तके नास्ति।

<sup>8 &#</sup>x27;ठादि(चि ?) ति ' B. भू 'तसाइय(साय ?) जुन्मल ' A.,

६ 'दक्ति(क्ल ?) ग ' A. B. 'भयञ्ज्यलखंध... यं ' B.

<sup>» &#</sup>x27;निस्मयसर्गय' B.

<sup>🗢 &#</sup>x27;कड़ि(डि ?)ग्रंगं ' A., 'कड़ि(डि ?)ग्रंगं ' B.

<sup>&</sup>amp; 'माखिक(का ?)देवसा ' B.

निश्चकंतीए भेविश्राणं लोश्रणेसु श्रमयरसं वरिसेई। किसेसा पिंडमा टंकेडिं उक्किणा, खाणीउ(श्रो ?) वा श्राणिश्रा, किं सिंप्पणा घडिश्रा, वक्जमई वा, नीलमणिमई विक्ति न निष्क्रक्षद रंभाखंभिनभेव दौसद। श्रक्किव किर भगवंश्रो एह वणोदगेण दौवो पक्कलद। श्रक्क वि तित्याणुभावश्रो चेदश्रमंडवाश्रो झरंता अससीश्ररा जिल्लश्रकणणं वत्यादं उक्षिति। एवं श्रणेगविष्ट- पहाव भासुरस्स महातित्यस्स माणिक्ष देवस्स जल्तामह्रसवं पूर्श च जे का(क ?)रेति कार वं(विं?)ति श्रणुमोश्रंति श्र ते दहलोश्र- पारे(र ?)सोदश्रसु सिरिं पा वंतित।

माणिक्कट्रेवकप्पो इत्र एसो विन्नि(सि ?)श्रो समासेणं। सिरिजिलापस्ट सरीसिं भवित्राणं कुण्र कक्षाणं॥

इति श्रीमाणिकादेवतीर्थकल्पः ॥

गं. ४४-श्र. ५॥

<sup>्</sup>र ' उक्ति झा (सा ?) ' A.

२ 'सप्प(सिप्पि ?) गा ' A., 'सिप्प(?) गा ' B.

इ 'न्हवसो ' B. 8 'पभावा(द्वाव ?)भासुरख ' A. B.

पू 'माखिकादेवसा' इति B. पुर्संके नास्ति।

६ 'करेंति' A. B., ७ 'कारविंति' A. B.

र 'मानं(विं ?)ति ' B. ट ' जियापा(म ?) ह ' A.

१॰ 'क्रबंबो(ड ?) ' B.

पयडपद्मावनिवासं पासं पर्णमिन् सिरिपुराभैव(र ?)णं । कित्तेमि स्रंतरिक्विङ्गितप्पिडमार कप्पलवं ॥

पुर्वि(वं?) लंकापुरीए द्सग्गीवेण श्रद्भचंकिणा मालिसुमालिना माणे निश्रमा श्रोलमा केणावि कत्य वि पेसिश्रा ।
तेसिं च विमाणाइटाणं नहपहे वर्चतानं समागया भोयणवेला ।
फुलवडुएण चिंतिश्रं—मए ताव श्रव्म जिणपिडमाकरंडिश्रा जि सुन्मेण घरे वीसारिश्रा । एएसिं च पुरुद्धित पुत्रवंताणं देवपूत्राए श्रक्याए न कत्यिव भोयणं । तश्रो देवयावसरकरंडिश्रमदद्धं महोवरि एए इसिस्ंति ति चि । तेण विव्यावलेण पित्नवालुश्राए श्रहिणवा भाविंजिणपासनाइपिडमा निस्नवियाः ।
पालिसुमालीहिं तं पूर्त्ता भोश्रणं कयं । १०तश्रो तेसु
नह ११ममे पिट्टि सा पिडमा श्रासक्सरोवरजलमञ्जे बहुएण
निखित्ता । सा य देवयाणुभावेण सरोवरमञ्जे श्रक्वंडिश्रइवा चेव तत्य दिशा । कालक्कमेण तस्स सरोवरस्स जलं

१ 'बाडचिक्तायों ' B. २ 'नामानों(यों) ' B.

३ 'नइपक्ते(हे?)' B.

<sup>8 &#</sup>x27;उस(सु ?)गत्तेम ' A. , ' ऊसगत्तेम ' B.

भू 'दुन्ह(यह ?)वि ' B. ﴿ 'दहं(हूं ?) ' A. B.

७ 'रूसिस्नंति ति ' A. B. 💆 'निस्मविचा ' B.

ह 'मान(नि ?) सुमानोहि(हिं?)' A., 'मान(नि ?) सुमा-नोहिं' B.

१• 'तल(को ?)' A. '१९ 'नल(इ ?)मगो' B.

१२ 'पष्टिएस सा' इति B. प्रस्तके नास्ति।

·त्रप्पीह्नत्रं। जलभरित्रं खडु<sup>९</sup>गंच दीसद्। तंतन्त्रो का<sup>र</sup>संतरेण ·विं<sup>१</sup>(चिं ?)गउस्त्रीदेशे विं(चिं ?)ग<sup>ृ</sup>[उं ?]स्नं नयरं। सिरिपा लो नाम नरवर्द जिल्या । 'सो त्र गाढकोढविज्ञरित्र-सव्वंगो ऋत्रया पा<sup>इ</sup>रहिन्ने <sup>७</sup>बाहिं गस्रो। तत्य पिवाँसाए. ल<sup>म्</sup>ग्गाए तिम्न खडुगे कमेणं पत्तो। तत्य पाणित्रं पीत्रं, सुहं इत्याय पक्खालिया। तथी ते श्रंगावयवा जाया नीरोगा कणयकमलुर्ञ्जण(ल ?)च्छाया । तत्रो घरं गयसा ','रस्रो महा-देवी तमच्छेरं दहुं पुच्छित्या—सामि ! कत्य वि तुन्हेहिं श्रुक्त एहाणा<sup>११</sup>इ कयं। रायणा जहिंदृए वुत्ते देवीए चिंतिश्रं----त्रहो! सादिव्यंति। बीत्रदिणे रायातत्य नीत्रो। तीए सव्यंगं पक्डा लिन्नं। जान्नो पुण खवसरी रावयवो राया। तन्नो देवौए बिलपूत्राद्त्रं काऊण भणित्रं—जो द् १२त्य देवयाविसेसो चिट्टइ सो पयडे<sup>१३</sup>उ श्राणां। तत्रो घरं पत्ताए देवीए सुमिणंतरे देवयाए भणित्रं--इत्य भावितित्ययरपासनाह्रपिका तस्य पभावेणं रस्रो श्राह्यां संजायं। एत्रं च पडिमं सगडे त्रारोविजण सत्तदिणजाए तष्ट<sup>१४</sup>ए जुत्तित्ता त्रामसु<sup>१५</sup>त्त-

१ 'खडुग(गं ?) ' B. २ 'कार्ल(लं?)तरेगां' B.

ह 'विंगचो(उ ?) स्ती 'A. ४ 'विंगस्तिं 'B.

थू 'सिर(रि ?)पालो ' A. B. ६ 'पारिश्वं(श्व ?) ' A. B.

o 'बो(बा ?) हिं' B., , < 'लया(म्गा ?)ए ' B.

६ 'कमलुक्जग्रा(ल ?)च्छाया ' A., 'कमलुज(क्ज ?)ग्राच्छाया,' B.

१• 'रं(र ?) ज्ञो ' B. । १९ 'सा(यहा ?) याह ' B. ...

<sup>ृ</sup>श्ह 'पयहेच्यो(ख ?) ' A. B.

१२ 'इत्यं(त्य ?) ' B. १३ 'पयडेच्यो(उ ?) ' A. १८ 'तंस[य ?] जुत्तिता ' B. १५ 'स्ततंत्त्(तुं ?) ' A. .

तंतुमित्तरस्मिए रक्षा सयं सार्षीक्रएणं सट्टाणं पद चालेश्रव्याः जत्येव निवो परकाज्य पसोरसार तत्येव पित्रमा तत्रो नरना<del>हे</del>च तं खड्गजलमासो<sup>इ</sup>रजण सा पर्डिमा सद्धां। तेण तर्हेव काउं पडिमा चासिश्चा। कित्तिश्रं पि भूमिं गएण रसा कि पंडिमा एइ नवित्ति सिंहा वलोइ में कये। तत्येव त्रंतरिक्वे ठिन्ना। सगडो त्रगात्रो इन्तं नौ सिरिन्रो। रका पिडमा ऋदृह्ण ऋधिर पगया। तत्थेव य सिरिप्रं नामं नयरं निम्ननामोवलिक्तमं निवेसियं। न्चेर्र(इ?)मं च तहिं कारिम्नं। तत्य पिडमा त्रिणेगमङ्गसवपुर्वं ठावित्रा। पूएर तं पुरुविपर्र त्रक्कवि सा पंडिमा तहेव त्रंतरिक्खे चिट्टर । किर स<sup>८</sup>वहे(वाइ ?) डिग्नं घडं सिरमि वहंती नारी पडिमा १°ए सि(सी ?) हास एतले संचरिंसु। कालेण भूमिवेगर चडणेण वा मिकाइदूसिश्रकाखाणुभावेण वा श्रही श्रही दीसंती जाव संपद , उत्त<sup>११</sup>रौमित्तं पिडमाए हिंदे संचरद् । पर्दव<sup>१२</sup>पहा य सौहासण-भूमि-श्रंतराले दौसद । जया य सा पिड<sup>११</sup>मा सगडमारोविश्वा तया ऋंबादेवी खित्तवासी ऋ सहेव पडिमा। ज १४ सगत्तेष

१ 'चा...इ.मा' B. २ 'प्रका(च्छा?)' B.

३ 'बाला(लो ?)इजग ' A., 'बानोइजग ' B.

<sup>8 &#</sup>x27;पि' इति B. पुस्तके नास्ति। ५ 'सिंशावलोइयं' B.

 $<sup>\</sup>xi$  'तो(नी ?)सरिबो' A.  $\circ$  'लिखिबं' B.

८ 'नेहंबं च तिष्टं कारिबं' इति B. एस्तके गासि।

द 'सदाइ(वड़ो ?)डिबं' A. B. १० 'मडिमाएडिहो' B.

११ ' जत्तरीमित्तं' A. B. १२ ' पईवप्प(प ?) चा ' B.

१३ 'पार्क[मा ?]' A. B. १४ 'जसगतेब ' A. B.

सिश्चंबुद्धाणं श्रेमधरो पुत्तो त्रंबाए गहित्रो, त्रक्षो त्र पंष्का
ित्री। तत्री खित्तवासस्य त्राणत्ती दिक्षा, जहा एस दार्त्रो तए
त्राणेत्रस्यो । तेणावि त्रद्रखण्तासं चसंतेण सो नाणीत्रो, तत्रो
देवीए टुंबएण मत्थए त्राहत्रो । त्रज्ञवि तथेव खित्तवाससीसे
दी स्वर । एवं त्रंबाएवी खित्त वासे से सेविज्ञमाणा स्वर्णेद्द प्रवाद सावर्द हैं च कथपा डिहेरा सा पडिमा भव्यसोए हिं प्रकार, जित्तत्रकोत्रा य जत्तामह्मवं कुणंति । तीए एह वण-सिस्तेण सित्तं पि त्रारित्तं न विज्ञहर । एहवणोदगेण त्रहिसत्तगत्ताणं दृद्द खुस (खस ?) रकुट्ठा दरोगा उवसमंति ।

सिरिश्चंतरि<sup>र</sup>क्वडिश्रपासनाइंकप्पो जहासुत्रं किंपि । सिरिजिसापहसूरौहिं लिहिश्रो सपरोवयारकए ॥

[इति ?] ऋं १ तिरिक्षपार्श्वनायकल्पः॥

ग्रं. ४१-श्र. ८॥

१ 'पक्टा(च्का ?)' B.

२ 'चाइच्यो(ख?)त्ताब्यो(ख?)लं' B. ३ 'चलंतेगां' B.

४ 'दौसइं(इ ?)' B. पू 'खित्तवाले हिं' B.

६ 'पद्मो(ज ?)मा ' B.' ' ७ 'न्र्(गह ?)वर्षा ' B.

च 'दइखसर(दइरखस ?)' A., 'दइखरकुट्टाइ ' B.' •

**৫ 'অনৈ** বিৰুদ্ধি ছি'(তি ?)অ' •B.

१ · ' झांतरिक्ख (च ?) ' A. B. '

शंभगायकपमञ्ची जं संगिष्टित्रं न वित्यर'भयेणं। तं सिरिजिगापहसूरी सिलुंच्छमिव किंपि जंपेर ॥

ढंक । पळ्य रणसी हराय उत्तसः भोपल नामित्रं चूत्रं क्वलाव ध्लसंपन्नं रृदृण जायाणुरायसा तं सेवमाणसा वासुगिगो ंपुत्तो **नागज्ज्**यो नाम जात्रो। सो त्र जलएल पुत्तसिलेड-मोहित्रमणेण सन्वासिं महोस्'हीणं फलाइं मूलाइं दलाइं च भुंजावित्रो। ृतष्पभावेषं सो महासि<sup>र्</sup>द्धौहिं ऋलंकित्रो °सिङ्गपृरिसुत्ति विक्खात्रो पुण्हविं वित्ररंतो सालाइग-ंरस्रो कलागुरू जात्रो। सो त्र गयणगामिणिविज्ञा(ज्जा?) श्रुज्यवणत्यं पालित्तयपुरे सिरि (°पालित्तायरिय सेवेद्र। त्रक्षया भोत्रणावसरे पायप्रलेववलेण '११मयणे उप्पद्गए पासद् । त्र्यट्टावया <sup>१२</sup>ई(इ ?) तित्थाणि नमंसि <sup>१२</sup>त्र सहाणसुवागयाण तेसिं पाए पक्वासिकण सन्तुन्तरसयमहोसहाणं त्रासायणवन्नगंधाईहिं नामादं निक्क <sup>१४</sup>द्र जण गुरूवएसं विणा वि पायलेवं काउं कुक्कुडपोउ व्य उप्परंतो त्रवडतंडे निवडित्रो । वणजव्यरित्रंगो गुरू हिं पुट्टो---

१ 'वित्यरभवेषा(गं?)'  ${f A}.{f B}.$ 

र 'कं(किं?)पि' B. ६ 'ढंका(का?)' A.

<sup>8 &#</sup>x27;लावज्ञ(स् ?)' B. ५ भन्नोम(स ?) ही गां' B.

६ 'मञ्चासिद्धीचि(चिं?)' B.

७ 'प्रर(रि ?)सुत्ति' ' ५ पृष्ठवि(विं ?) ' A.

र् 'श्रीलाइग्रे(ग्र ?)रत्नो ' A. १० 'सिरिपालित्तार ' B.

११ 'गयर (खे ?)' B. १२ 'बाहावया इतित्याखि' B.

१३ 'नमुं(मृं ?)सिख' B. ' १८ 'निছ(क्ह ?)इऊग्रा' B.

किमें ते ? तेण जह १ हिए वृत्ते तस्स को सक्षच १ मिक्किश्वचित्ता श्रायिश्या तस्स सिरे पजमहत्यं दाउं भणंति—सिंहिश्वतंद् को १ दे गेण ताणि श्रोसहाणि विहिष्ता पायपले वं, काउं गयणे विश्वज्ञासि ति। तश्रो तं सिद्धं पाविश्व परितुद्धो ।

पुणो कयावि गृहसुहात्रो सुणेद जहा—सिरिपासनाहपुरात्रो साहिज्जंतो सम्बद्धत्योक्वणोवल पिक्वत्रमहासद्देविलयाए त्र मिद्क्जंतो रसो कोडिवेही हवद्। तं सोऊण सो
पासनाहपडिमं 'त्रन्नेसिडमारद्धो। देश्यो त्र वार्वर्ष्यः
समुद्दविजयदसारेणं(ण?) सिरिनेमिनाहसुहात्रो महादसयं
नाऊण रयणमद्दे सिरिपासनाहपडिमा पासायिम ठिवत्ता
पूदत्रा। बार्वर्ष्ट्दाहाणंतरं ससुद्देण पावित्रा सा पडिमा तहेव
ससुद्दमन्द्रो ठित्रा। कालेण कंतीवासिणो ध्यावद्द णामस्य
संज कित्रस्त जाणवत्तं देवयादसयात्रो खिल्तं। दत्य जिणविवं चिट्टद्द त्ति दिव्यवायाए निष्क्रतं। नाविए तत्य पिक्वित्रः
सत्तिहं श्रामतंद्रहि संदाणित्र छ ध्याद्वः ?)रित्रा पिडमा। नित्रनयरीए नेऊण पासायिम ठावित्रा। चिंता ११६रित्त्वाभपिहेंदेण

१ 'সছট্টিম(ए?)' A., 'সছট্টিए' B. .

र 'चमिक्कां(कि ?)च ' B. इ 'तंदुलोह(द ?)गेग ' B.

<sup>8 &#</sup>x27;वड्डि(ट्टि ?)सा '  ${f B}$ .

पू 'वलक्विज्ञंतोष्प(वलक्विष्य ?)' B.

६ 'ब्रह्मेसिक्यो(च ?)' Å. • ७ 'इड(क्यो ?)' A.

द ' घगावइना(गा ?)मसा ' A. ६ 'संजत्ति[चां ?]सा ' B.

१० 'उद्घरिया'  ${f A}$ ., 'उद्घारिया'  ${f B}$ .

११ 'चिंताउ(इ ?)रित्ति' B.

१ 'नाग...णो ' B. २ 'सिद्धरस ' A. B.

इ 'पुर(पुरुब्बो ?)' A. 8 'सालवाइन' B.

पू 'सिद्धि(द्ध ?)वंतर 'B. ६ 'खासाविख' B.

७ 'उ(ब्रो ?)सञ्चार्यं A. ८ 'वेहे(इ ?)वुत्तंतं A.

 $<sup>\</sup>epsilon$  'जश्वद्वियं' B. १० 'रसलुद्धा' B.

११ 'नाम...ग 'B. १२ 'कह कवेगां(ग ?) 'B.

१ई 'चित्तू(त्त ?)मणा' B.'

१४ 'र्जस्य र इति B. पुस्तके नास्ति।

१५ 'प्रकं(च्छं?)ति 'B. १६ 'रसव इ(इं?) 'A.

१७ 'खायरित्त' B. ' १८ 'निवेई(इ ?) अं ' A: B.

परंपराये भायं जहा—वासुगिणा एश्रस्, दन्भंकुराश्चो मा(भ?) श्चू कहित्रो ति । तेणेव सत्येण नाग्रेजुणो निष्यो । जत्य य रसो यंभित्रो तत्य श्रंभण्यं नाम नयरं संजायं। तश्चो कासंतरेण तं विंवं वयणमित्तवकं स्तिशंतरिक्रंगं संवृत्तं।.

द्यो य चंद्रकुले सिरिवह्यमाण स्रिसीयितिणेसर् देसरीणं सीसो सिरिय्यभयदेवस्री गुज्ज रत्ताए संभा°ण्यायाणे विहरियो। तत्य महावाहिवसेण यहसाराहरो ए
जाए पद्यासन्ननगरगामेहिंतो पिक्वयपिक्तमण्यमागंतुकामो
विसेषेण याह्रयो मिक्का दुक्क उडदाणत्यं सब्बो वि सावयसंघो।
तेरसीयहर रत्ते य भणिया पद्यणो सासणदेवयाए—भयवं जग्गह
सुग्रह वा?। तत्रो मंदसरेणं वृत्तं पद्यणा—कु(क ?) यो र से निहा।
देवीए भणियं—एयात्रो नवसत्तकुकु र डीयो उद्यो र हेस।
पद्यणा भणियं—म सक्ति। तीए भणियं—कहं न सक्ति।
यक्रवि वीरितियं चि र पं प्रभावेसि, नवंगवित्तीयो य काहिसि।

१ 'म...कच्चियो त्ति' र 'नाग...यो ' B.

इ 'घंभगां' B. 8 'बिंब(बं ?)' A. B.

पू 'जियोसरस्रीयां(यं ?)' B.

६ 'गुज्जरत्ताइं(ए ?)' B.

७ 'संभायगा(गाय ?)' B.

प 'दोगे(ए ?)' A., 'द्रोगो(ए ?)' १ (मका(क्हा ?)'

१० 'बाह(द्ध $\,$ ?)रत्ती ' $^{f A}.,\,$  'बार्टु(द्ध $\,$ ?)रत्ते ' $\, {
m B}.$ 

१९ 'के(कु?)क्यों 'A., 'क(कु?)क्यों 'B.

१२ 'कुकाडीं उ(चो ?)' A: १३ 'खो(उ ?)म्मोहेस' A. B.

१8 ' चिर्(रं ?) '  $^{
m B}$ .

भणित्रं--क'इमेवंविइसरीरो क(का'?)इमि । देवया र वुत्तं — श्रंभणयपुरं सेढीनई उवकं हे खंबरप सास-मन्द्री सयंभूसिरिपासनाही अच्छर । तसा पुरो देवे वंदेषः नेष सत्यस रीरा होह। बतन्नो गोसे त्राह्मत्रसावयसंघेण वंदिन्ना पद्धणो । गंज्रण भणित्रं यंभण्य पासनाहं वंदिसामो। चिंतिश्रं नूणं कोद उव<sup>७</sup>एसो पह्नणं तो(ता ?) एवं श्राइसंति। तत्रो भणित्रं संघेण— त्रन्हे वि वंदिस्सामो । तत्रो वाह<sup>ट</sup>णेण गच्छंतसा पद्मणों मणयं सरीरं सुत्यं जायं। श्रश्नो धवसङ्कयात्रो पर्या चरणचारेण विश्वरंता पत्ता श्रंभणपूरं। गुरक् सावया सव्यत्य पारम्मनाह्मवलोदंताः गुरुणा भणित्रा—खंखरपलासमन्द्री पत्नो ११ एइ ते हिं तह । कए दिहं सिरिपासना हुप डिमासु हं। तत्य य पद्दिणं ए<sup>११</sup>गा धेणू त्रागमा पडिमामत्यए खौरं झरद । तची प<sup>१४</sup>दट्टेष्ठिं सावएष्ठिं जद्दादिट्टं निवेदत्रं गुरुणो । देवसूरी वि तत्य गंतुं सुइदंसणमित्तेण थोउरधमाढत्तो—

१ 'ख(क ?) इमेवं' A.

२ 'काञ्चामि (कञ्चामि ?)' A. B.

३ 'देवयाइं(इ ?)' B. '

<sup>8 &#</sup>x27;नई छ[व ?]कंठे' A., 'नई(इ ?)ब्यो(उ ?)वकंठे' B.

<sup>🦸 &#</sup>x27;सुत्यसत्यसरीरां' B. u ' ui(u ?)लास ' B.

७ 'बो(ड ?)वएसो ' B. ्र 'वाइयोगं(ग ?) ' B. १ 'परड(चो ?) ' B. ' १ ' गुर ' B.

११ 'पार्स[ना?] इ ' B. १२ 'पलोप(ए?) इ ' B.

९४ 'पश्चिट्टेश्चिं' B. १३ 'प(र ?)गा ' B.

१५ ' थो**को**(ड़ ?) ' B.

द्रति "स्तमानकशिलोञ्छः॥

ग्रं. ६७।

१ 'ति इंग्या' B. २ 'इचाई(इ?)' B.

ह 'सत्तरसमे सत्तरसमे(?)' B.

<sup>&#</sup>x27; 8 'इष्ट्रि(ड्रि?)' ${
m B.}$  पू 'सं $({
m tildet}({
m tildet},{
m tildet})$  क्रिज्यं ' ${
m B.}$  '

<sup>€ &#</sup>x27;बांत(ति ?)म ' B. • ७ 'उ(बाे ?)सारेइ' A.

च,'ग्रं. ६८॥ इति क्तंभनककाल्यण्रिलोंऋः॥', В.

सिरिफ्निल्विञ्जिषेदः श्वपरिद्विश्वं पणिमञ्जण पासि जिसाँ। तसी<sup>१</sup>व वेमि कप्पं जहासुश्चं दिलश्चकलिद्पं॥१॥\*ं

श्रत्य सवास्य (कव ?) दे से से उत्तर्य नगर समीविठ शे वीर श्रेषण इनाणा विड देवा स्वया भिरामो फल विद्वी नाम गामो । तंत्र फल विद्विनाम धिक्काए देवीए भवण सुत्तंग सिइद । सो श्र रिद्धिसिद्धो विकास कमेण उन्वसपाश्रो संजाश्रो । तहा - वित त्य कित्तिश्रा विवाणिश्रगा श्रागंद्धण श्रवसिंसु । तेसु वि एगो सिरिसिरि माल वंस सुत्तामणी धिक्ष श्रलोश्रगामगामणी धंधलो नाम परमसावश्रो इत्या । बीश्रो श्र तारि सग (ग्र ?) णो चेव उवस वाल कुल नहय सनिसाकरो सिवंकरो नाम । ताण दुष्टं पि पक्ष श्राण्यो गावीश्रो श्रासि । तासिं मञ्झे एगा धंधलास धेणू पद दिणं दुञ्चंती वि दुद्धं न देद । तश्रो धंधलेश गोवालो पुष्किश्रो ——किमेसा धेणू तमए चेव बाहिर दुञ्चद । श्रक्षेण व केणावि जेणेसा न दुद्धं देद । तश्रो गोवालेण सवहादं का जल श्रणा निरवराही कश्रो । तश्रो गोवालेण समं कि चार्ड रेप व थर हेणे हिं खीर झरनी दिहा सा सरही । एवं

१ 'चेई(इ?)ख'A. B. २ 'तस्ते च(व?)? B.

३ 'वौरभवणाइं(इ?)' B. ४ 'सिरिमालं(ल?)' A.

पू 'तारिसगुगो' B. ६ 'उवसवानु(ल ?)' B.

o 'पमूचाउ(चो ?)' B. ' पंक्र(च्छि ?)चो' B.

<sup>&</sup>amp;' 'निखंदादी(हो ?)वा(क ?)को ' B.

१॰ 'समं(मां ?)' B. •१९ 'स्रो(ऊ ?)व्यर' B.

१२ 'चउदि(दिं ?)' A. B: १३ 'घ(घ ?)ग्रेडिं' B.

पर दिणं पिष्कंतेण दंसिमा धंधलसा । तेण वि चिंतिमं नूणं रेखं कोइ जक्खाई देवयाविसेसो भविसाइ श्रुमिमम्बादिमो । तमो गिष्ठमागएण तेण सुहपसुत्तेण रत्तीए सुमिणमो उवलद्भी । जहा एगेण पुरिसेण वृत्तं—इत्य रहए भयवं पीसनाहो गंधाहर, देविलिमामच्झे चिद्वइ । तं बाहिं निकासिकण पूए हिं । तमी धंधलोण पण्भा(हा?)ए बुद्धेण सिवंकरसा निवेद मो सुमिण-वृत्तंतो । तमो दोहिं पि को जहला करिममाण ने हिं बिलपूमा-विहाणपुळं उहिं रहयश्चिमं खणा वित्ता कि हुमो गद्धा- हरदे उहिं रहयश्चिमं खणा वित्ता कि हुमो गद्धा- हरदे उहिं रहयश्चिमं स्था हुमेणं ते दो वि । एवं पूर्वकंते सुवणना हे पुणो वि महिद्दायगेहिं सुमिणे माद्दे तिसें। जहा —त्येव पएसे चेद १ मं कारावेह त्ति । तमो तिहिं

१ 'पिक्टं(च्छं ?)तेगा ' B. २ 'च्यो(उ ?)वलद्धो ' B.

३ 'पूर्ण हं (चि ?)' A., 'पूरे(ए ? हिं हि ?)' B.

<sup>8 &#</sup>x27;पहाए' A. B.

पू 'निवेई(इ ?),च्यो ' A. B.

**६ '** उद्दे(ड्रे ?)िं ' A. B.

७ '......खग्रावित्ता' इत्यारभ्य B. प्रस्तके सप्तपङ्किषु नृटि-स्त्रचकानि प्रथमपङ्की विन्दुरूपेण भेषासु च क्रन्दःश्रास्त्रीयग्रुव-रूपेण च चिह्नानि वर्तन्ते। मूलप्रस्तके केनापि कारणविभेषेण स्युक्तानि तथैवाचापि क्रतानीत्यनुमीयते। नाच पाठनुटिरिकि।

<sup>= &#</sup>x27;काडि(डिं?) को 'A. & 'देखो(उ?) लिया 'B.

२० 'मूइंति ' B. १९ 'सम(मि ?) ग्रे ' B.

द्वर 'चेई(इ ?)कं ' A.

१ 'विश्वानु(ण ?) सारेण ' B. २ 'चेई(इ ?) खं ' B.
१ 'कारावेचो(उ ?) ' A. B. 8 'निष्य(प्प ?) ते ' B.
१ 'व्यापट्दि(डि ?) खत्तेण ' A. ६ 'दिव(व्वि ?) ख ' B.
७ 'व्यागड(च्यो ?) ' A. = 'पिष्ट(च्छ ?) खाष्ट ' B.
१ 'चेईच्य ' A. B. १ ' जंक्र मंडवाय ' इति B. पुन्त के नािता।
१६ 'चेइच्यान्म ' A. B. १६ 'प्रतिविद्धिं ' A.
१५ 'दंबं ' A. १६ 'जं(स ?) प्रकाह ' B.

१७ 'बविके(को ?) एवा 'B. '१८ 'कम(मम ?) हायं 'B.

<sup>ू</sup>र्ट 'बो(ड !)सण इति 'B.

तिम दिवसे देवी(वे ?)हिं<sup>र</sup> न पूरिश्चं द्याणं सत्यिश्चं। श्रास**सं च** मिर्क्युकं<sup>र</sup> नाजणं(ण?) पयत्तेण त्राराहित्रा वि त्रहिट्टाइ(य २)गा, नै पूरिंसु दव्यं ति। ठित्रो तदनत्यो चेव चेद्रत्रकमट्ठात्रो।, एगारससएसु इक्कासीइसमहिएसु(११८१ वि.सं.)=(1124 A.D.) विक्रमाद्रवरिषेसु ऋरक्षंतेसु रायगच्छमंडणसिरिसौलभइ-स्ररिपष्टपद्रद्विए हिं महावाद दिश्रंबरगुगाचंद विजयपत्तपद्रहेिं सिरिधमाघोससूरीहिं पासनाइचेईत्रसिहरे चजुव्विहसंघसमक्बं पद्दट्टा किन्ना। कालंतरेण किलालमाहम्पेणं केलिप्पित्रा वंत<sup>३</sup>रा हवंति, ऋथिरचित्ता य त्ति पमायपरव<sup>8</sup>सेसु ऋ<sup>५</sup>हिट्टायगेसु सुरतार्ण<sup>र</sup>सन्दावदौर्णेण भगं मूंलविंवं। पुणरवि स<sup>०</sup>हाव-हाणौक्षएसु त्रहिंद्वायगसुरेसु मिच्छ<sup>ट</sup>रस्रो मि<sup>र</sup>च्छाणं च त्रंधत-(त्त ?) विषरवमणाद्रचसुकारा दंसित्रा। ततः सुरतागोन दिसं फुरमाणं; जहा--- 'एत्रसा देवभवणसा नेणावि त्रसं च बिंबं किर भयवत्री ऋहिट्टायगा म ंसर्हति सि संघेण विंबंतरं न ठावित्रं। वित्रसंगित्रं १°गस्। वि भगवन्त्रो महंतारं माहणारं खवलसंति। पर्वरिसं च

१ 'देवेहिं' A., देवि(वी ?)हिं B. २ 'मिছ(ऋ ?)रकां' B.

क् 'बंतं(त ?) रा ' B. 8 'परव्व(व ?) सेसु ' B.

भू '[बाह्यहायगेस] इत्यारभ्य [बाह्यहायगसरेस]' इत्यन्तं B. पुस्तके नास्ति।

६ 'सुरताम साज्ञावदौग्रोम ' B. 🤏 'सावज्ञांगीभूएंस ' B.

प्रका 'B. ८ 'मिक्स(च्हा !) ग्रं 'B.

१० 'वि[चा ?]लंगियासा ' A. B.

१ 'चाबो(उ ?)हिसाबो ' B.

र 'वि' इति B. प्रस्तने नास्ति।

३ 'न्ह(ग्रञ्च ?)वगा ' B.

श '[गोचनट्टवाईच] इत्यारम्य[घरिकंदपलमा ' इत्यन्तं नास्ति B.
 एस्तके पाठः।

५ 'इंद्रम्(ऊ ?)याई 'A. ६ 'प्रभा(न्मा ?)ई 'B.

७ 'बा(वा ?)बारकी 'A. B.

प् ' किरि(र ?) ' A. B.

६ 'बो(ड'?)वएसो ' B.

द्य फेलविश्वपुरिश्वपासि जिणिदस्य कप्पसिवश्वपं। निसुणंताणं भव्वाण हो रेज कल्लाणनिपन्ती ॥ दत्याप्तजनस्य सुखात् किमणुपादाय संप्रदायस्वम्। व्यथित जिनप्रभस्तरः कन्त्यं फलविश्विपाश्विकोः ॥ . रश्रीफलविश्विपार्श्वनाथकस्यः समाप्त इति । ॥ ग्रं. ५२ ॥ श्र. २ ॥

१ ' होच्यो( ख?) ' B. २ ' विभाः(भोः ?) ' A.

ह 'ग्रं. ५५ श्रोपलवर्डिपार्श्वनाथकल्यः समाप्तमि( $\mathbf{x}$  ?)ति '  $\mathbf{A_2}$ . 'इति श्रोपलवर्डिपार्श्वनाथकल्यः समाप्तः।' (कृ ग्रं. ५५)  $\mathbf{B}$ . •

सिरिउज्जयंतगिरिसिइर-वेइ'रं पणमिज्ञ ने निज्ञणं। कोइंडिदेविकणं लिहामि इड्डोवएसात्रो ॥ १ ॥

त्रत्य सुर् हा दिसण् धन(क ?) णयसंपन्न ज्ञंनसिन हुं को डिं (डी ?) नारं नाम नग(य ?) रं। तत्य सोमो ना म रिद्धिसिद्धि सिम हो क् कम्मपरायणो वेयागम १० पारगो वंभणो इत्या। तस्स घरिणो ऋं ११ विग्यो नाम महग्यसी लालं कारम्हिम सरीरा श्रासि। तिसि विस्थस इमण् इवंताणं उप्यन्ना दुवे पुन्ना। पढमो सिद्धो वि १९ दत्रो बु १३ द्व नि । ऋ १४ स्त्रया समागण पि १५ यरपक्खे भहसो मेणं निमंतित्रा वंभणा सद्धदिणे। कत्य वि ते वेश्व-सु १९ वारंति, कत्य वि श्वाढवंति पिंछ(ड ?) प्ययाण(णं ?) १०, कत्य वि होमं करंति १० वदसदेवं च। संपा छित्रा सा लिदा लिवं जणपक्क मेय १९ खीर खंडपसु इत्र १० जिमणारा। ऋं वि ११ ग्रीण श्र सासु श्वा

```
१ 'सिष्ट[र ?]सेष्टरं' A_2. २ 'पणमिज(ऊ ?)ण' A_2.
 ३ 'नेसिजग्रा(?)' B.
                           8 'स(सु ?) रहा ' A<sub>2</sub>.
 पू 'घगकगाय' A₂., B.
                                ६ 'जग' B.
 9 'कोडोगारं' B.
                                र 'ग[स ?]' A₂.
 & 'सिद्धि' इति B. पुस्तके गास्ति।
                          १९ 'कांबिश्चि नाम ' {f B}.
१० 'वेचागमपारगो' B.
१२ 'बीचा' B.
                             १६ 'बुद्ध(द्ध \ ?) त्ति ' {
m A}_2.
१८ 'चान(ज्ञ?)या' B. १५ 'पिच्यरपत्रखे' B. १६ 'वि[चा?]मुचारंति' B. १० 'पिंडप्ययागं' B.
१८ 'करिति' B.
                          ૧૯'મેચ' B.
२० 'नेमगारा' B.
२१ 'ख(ग्यं ?)वि(बि ?)योरि ' A2., B.
36B .
```

१ 'तंमि ' B. २ 'परे(र ?) म ' A2., 'पारमा ' B.

३ 'पाला(पलो ?)इता 'B. ४ 'ओ(उ ?)हिखा 'B.

पू 'भत्तिबद्धमागो(ग ?) ' B. ६ 'मवित्ते हि(हिं ?) ' B.

७ 'भत्तपागेहि(हिं?)' B. ho 'सार्फ्त(इ?)'  $A_2$ .

 $<sup>\</sup>epsilon$  'विग्रष्टाज(ऊ ?)गा  $^{\prime}$   $^{\prime}$ 

<sup>े &#</sup>x27;सा' इति  $A_2$ . पुस्तको नास्ति। १२ 'पूहचा'  $A_2$ ., B.

१३ 'भरिखाइ(इं?)' B. १४ 'खमसिहो(हा?)'  $A_2$ .

१५ 'स्प्रपाइं(स्कृं?) दिस्र ति ' B.

१६ 'करं(?)कडिए ' $A_2$ ., 'कंडो(डि ?)[ए ?] 'B.

१७ 'तिसाभिभूए हिं' B.

मिनिया। जाव सा श्रंपुजलपुरुक्षोत्रणा संवृत्तां ताव पुरंत्रो .

हिशं सुक्कसरोवरं तिसा(तसाः ?) श्रण र ग्रंपण ?) सी र लर्मा हुर्णेण , तक्क्षणं जलपूरिशं जाश्र र (श्रं ?)। पाइश्रा दो वि सी श्रं ले नी र । , तश्रो ं हु हिए हिं भोश्रणं मिनिश्रा वालए हिं। पुरश्रो हिशो ं सुक्कसहयारतक् तक्कणं फलिश्रो। दि श्राइं फला र इं श्रं श्री विश्वा है ।

जाव सा चूत्र इकायाए वीसामेद ताव जं जायं तं नी शंश्वास पढमं जेमावित्रा तिसं भुश्याम् पढमं जेमावित्रा तिसं भुश्याम् पढमं जेमावित्रा तिसं भुश्याम् प्राप्ति । तात्री सी सामाद्या कंपित्रमणाएं सासणदेवयाए सोवस्था अमीए क्ष्याम् कंपित्रमणाएं सासणदेवयाए सोवस्था अमीए पढित्रा ते सुन्तित्रादं स्वास्था संप्रियमणा अमीए पढित्रा ते सुन्तित्रादं स्वास्था स्वास

१ 'बग्राघेगां' B. २ 'सीत(ल ?)'  $A_2$ ., 'सीइ' B. इ 'प्रायं'  $A_2$ ., B. इ 'स्याहर्ग्हं' B. धू 'दिझाइ(इं?)'  $A_2$ . ई 'प्रलां(ला ?)इ(इं?)'  $A_2$ . ७ 'बा(बं?)विग्रीए'  $A_2$ ., 'बा(बं?)वि(वि?)ग्रीए' B. ६ 'वीसमइ' B. १० 'विसामेइ' B. १२ 'बालग्राहं' B. १२ 'बालग्राहं' B. १३ 'जिक्साबाग्रो' B. १३ 'जिक्साबाग्रो' B. १३ 'जिक्साबाग्रो' B. १३ 'जिक्साबाग्रो' B. १३ 'जिक्सावाग्रो' B. १६ 'जिक्सावाग्राहां हो ?]' १६ 'संपाइबाह(इं?)'  $A_2$ . १६ 'संपाइबाह(इं?)'  $A_3$ . १६ 'ब्रावाह्राहं ?]' १६ 'संपाइबाह(इं?)'  $A_3$ . १० 'ब्रावां(जा?)सिक्रां'  $A_3$ ., B.

तर्रेव दंसिँगा। एम्रम<sup>१</sup>चब्रुम्नं सासु<sup>१</sup>ए दृहूण निवेद्दमं १ सोमैविष्यसः। सिद्धंच जहा—वच्क्षः! सुलक्खणि<sup>५</sup>त्रा पद्व्यया<sup>९</sup>, थ एसा व<sup>9</sup>ह्न ता पद्माणेहि एक कुल इरं ति जणणीपेरिको , पच्छयावानसङ्ख्यांतमाणसो गन्नो बङ्गयं वाले<sup>ट्</sup>षं सोम<sup>१</sup> भहो<sub>,</sub>। तौए पिट्टचो<sup>११</sup> चागच्छंतं दिचवरं निचवं दहूण दिसाची पसोद्दत्रात्रो । दिट्ट<sup>१९</sup>त्रो त्रगात्रो मगाकूवत्रो । तत्रो जिएवरं मणे त्रणुस<sup>१६</sup>रिजण सुपत्तदाणं त्रणुमोत्रृंतौए त्रप्पा कूवस्मि झंपावित्रो । सुरुञ्चवसाणेण पाणे चर्ऊ १४ ण उप्पन्ना को हंड-विमाणे सोहमाकणहिंदे चउहिं जोत्रणहिं त्रंबित्रा "देवी नाम महि(ह?)ड्डिश्चा देवौ। विमाणनामेणं को<sup>११</sup>हंडी वि भन्नर । सोस<sup>१९</sup>भट्टेण वि तीसे<sup>१८</sup> महासई ए<sup>१८</sup> कूवे पडणं दट्टू<sup>१९</sup>ण

१ 'एखमबु(च ?)भुवं ' A., 'ए[च ?]मबु(च ?)भुवं ' B.

र 'सासु' B.

३ 'निवेईखं' B.

<sup>8 &#</sup>x27;वक् (च्क् ?)ल 'B.

पू 'सुलक्बियाचार'  $A_{2}$ 

 $<sup>\</sup>mathbf{\xi}$  'पद्रच(व्य ?)या  $^{\prime}$   $\mathbf{A}_{2}$ .

७ 'ब्रष्ट्र' इति B. पुस्तके नास्ति।

<sup>🗢 &#</sup>x27;बज्जपं(यं ?) ' A2., 'बिज्जः'' B.

 $oldsymbol{\epsilon}$  'वालेम्बो(उं?)'  $oldsymbol{\mathrm{A_2}}.$ 

१० 'सोमभद्दो(ट्टो ?) ' ${f B}_ullet$ 

११ 'पौ(पि ?)ठ(इ.?)च्यो ' ${f A}_2$ . १२ ' $\cdots$ हच्यो ' ${f B}$ .

<sup>ू</sup> १३ 'ब्रागुसरिड(ऊ ?)ग ' ${f A}_2$ .

१८ 'चहउ(ऊ ?)गा ' ${f A}_2$ ., 'व(च ?)हऊगा ' ${f B}$ .

१५ ' बंबिब (चा ?) देवी ' B. १६ 'को दं(  $\pi$  ं?) डी  $A_2$ .

१७ 'सोमभदे(हे ?) म 'B. १८ 'तीएसे 'B.

१८ ँम चासद्द(र्द ?)ए ' $A_2$ . २० 'दहु(डू ?)w,' $A_2$ ., 'दहुं 'B.

श्राणा तत्थेव रंद्रापितश्रो । स्रो श्र मरिजाण तत्थेव जाश्रो देवो । .श्र (श्रा ?)भित्रोगिश्रकसुणा सिंहक्वं विख्यि ना ती से चेवं वाह (णं जाश्रो । श्रवे भणंति श्रंबिणी रेवयसिहराश्रो श्राणाणं संपावित्था, तिणिदृश्रो सो संभागे विस्ता ?)हे व सन्नो । सेसं तं चेव ।

सा य भ' गवर् चलक्षुत्रा दाहिणहत्येस चंबनुं ' वित्रा पासं च धारे । .वामहत्येस पुण पुत्तं चंकुसं च धारे । ख' मत्तकण ' रेयसवसं च वसमुब्ब हद सरीरो सिरिने मिना हस सासण देवयित्त निवसद देव ' यिशि सिहरे। मल उनुं डल मुलाहल हार्यण कं कण ने ले ' प्रांद सब्बंगी साम ए ए रेद सम्बद्धी साम पो ' रेद है, निवारेद विग्ध ' रेसंघायं। ती ' दे मंतमं उलाई सि ' प्राराहित्ता सं ' भिवश्वा देशें ति प्रकेग - हवाश्रो रिद्धिसिद्धी श्रो। न पहंति भु ' रेत (श्र ?) पिसायसा द स्वा ची -

२ 'मरिङ(ऊ ?)ग  $^{\prime}$   $A_{2}$ . १ 'तस्येवस्य(?)'  $A_2$ . ह् 'स्रभिस्रोगिकसः(म्म ?) गां B. ४ 'विस्रोब्बित्ता' B. ६ 'वा**फ**[गां?]' A<sub>2</sub>. पू 'तौसेव चे[व ?]  $^{\prime}$   $\mathrm{B}_{\epsilon}$ 🗢 'सोमभदो(ट्टो ?)वि ' B. 🤊 'कांते(काझे ?)' B. १.0 'भगवइ(६ ?)'  $\mathbf{A_2}$ . & 'त(स ?) हेव ' A2., B. १३, 'लुंबि[ब्बा?]'  ${
m A_2}$ ., 'लुंबिपा(या?)'  ${
m B.}$ १२,' उसं(त्त ?)त्त '  $A_2$ . ९७, 'देव्रह् ' B. १५ 'नेजराइं(ह ?) '  $A_2$ ., 'नेजराइं ' B. १७ 'विश्वसंचाइं(यं ?)'  ${f A}_2$ . ९६ 'मगोरहेहिं'  $\mathbb{A}_2$ . १६ ' मंडवा(ना ?)ईवा ' B. १८ 'तौए' B. રુષ્ 'મુ**લ્ય**' B, १ • 'बाराहितासं' B.

विसमगारा । संपन्न(कं?)ति पुत्तकलत्तिम् त्त्रधणधन्नरका-'सिरि रेजित । स्रंबिस्रा रेमे ।

वयवीत्र(य ?) अमकुलकुलजलहरिङ्कयत्रक्षंततत्त्तपेत्रादं पणदण्य वा याविसत्रो त्रुंबिय देवीद • त्रह मंतो ॥ १ ॥ धृवशुवणदे • वि संबुद्धि पासत्रंकुसित • लोत्रपंचसरा । णह देसिहिकुल • कलत्रासि • • रि त्रा ?] मायापरपणामपयं ॥ २ ॥ ११ वागुव्यवं तिलोत्रं पासिसणी हा • १२ वद त्र १४ वस्रस्य । कू • १४ वं त्र त्रंबित्राण नसु त्ति त्राराहणामंतो ॥ २ ॥ एवं त्रस्ने वि त्र्यंबादेवीमंता त्रप्रपं क्रवापर[रर ?]क्बा – विसया सुम • • रणाजुगा, मगाखेमांदगोत्ररा य बहवो चिट्टंति ।

१ 'मित्त ' इति B. प्रक्तके नास्ति।

२ 'सिरीचो(रिउ?) ति '  $oldsymbol{\mathrm{B}}$ . ३ 'चंबिच(चा?) '  $oldsymbol{\mathrm{A_2}}$ .

<sup>8 &#</sup>x27; बयवीचा ' T., 'च(व ?)यवीचा ' B.

पू 'पगाइगाव(वा ?) ' A2.

**६ 'चंबिचादेवी इच्चामंतो**' B. ७ 'देव' B.

प्र' तिलोय ' B. ६ ' ए(ग ?) इ ' A₂.

१० 'कुलकुं(क ?)ल ' $A_2$ .

११ 'सिख' T., 'सिखा(रि ?)'  $A_2$ .

१२ 'वागुक्भं चिं(ब्भवं?)' B.

<sup>·</sup> ९३ 'सिक्को हान्यो(उ?)' B. १४ 'तईस्य' B.

lacktriangle १५६ 'क्रूहं ' ${
m T.},$  'क्रुहंवै(क्रूहं चlacktriangle) '  ${
m A_2}.$ 

१६ 'ब्राप्यरक्ताय(?)पर[र ?]क्ताविसया ' ${f A}_2$ ., ' ब्राप्यरक्तापर  ${f E}$  र ?]क्ताविसया ' ${f B}$ .

१७ 'सरम(मर ?) गाजुगा ' B.

ते म तहा मंद्र' जाणि म इत्य न भणिमाणि गंयवित्यरभए रेणं ति गुरुसुहान्त्रो नायव्याणि ।

[ एम्रं ? ]म्रंबि धम्रदिवीकणं मितमणित्र विनीण(णं?)। वायंतमुणंताणं पुक्तंति समीहित्रा त्रत्या ॥

गं. ४७<sup>६</sup>। श्र−५ ॥

°दित श्रम्बिका[देवी ?]कल्पः समाप्तः ॥

<sup>द</sup>न्ननुष्टभां सङ्खाणि जीणि पञ्च प्रतानि च । एकोनचिंग्रदन्या च यन्यमानं विनिश्चितम् ॥१॥

হ 'भएगां [ति ?]' 🗛: १ 'मंडलापि(गि ?)ख' B. इ साज 'एसं' इत्यचिकं  ${f B}$ . प्रसाके । 8 'संविय'  ${f B}$ .

पू ' विसीयां(स ?) ' A2., B.

 $oldsymbol{\epsilon}^{'}$  र गं. 80 ' सं. 80 ' संति  $A_{2}$  , प्रसानि नास्ति ।

 $f{o}$  ' हर्ति चम्बिकाकच्यः समाप्तः' हत्वस्य स्थाने  $f{A_2}$ . प्रस्तके केवलं 'समाप्तः' इत्येव वर्त्तते।

<sup>=</sup> पद्मित्य A2., B. पुक्तकयोर्गास्ति ॥

कार्थी स(स् ?)जेत्किं प्रतिषेधवाचि पदं ब्रवीति प्रथमोपसर्गः । कौदृग्निशा प्राणस्तां प्रियः कः १के (को) ग्रन्थमेतं रचयांचकार्।

श्रीजिनप्रभसूरयः(?)। श्रं. ३५०३॥

नन्दानेकपप्रिक्तिग्रीतग्रिमिते (१३८८) श्रीविक्रमोविष्यते - वर्षे भाद्रपदस्य मास्यवरजे "सौम्ये दग्रम्यां तिथौ। श्रीहस्मीरमहस्रदे प्रतपित स्मामण्डलाखण्डले ग्रन्थोऽयं परिपूर्णतामभजत श्रीयोगिनीपत्तने॥

तीर्थानां तीर्थभक्तानां कीर्तनेन पविचितः। कल्पप्रदीपनामायं ग्रन्थो विजयतां चिर्म्॥

[रित श्रीकल्पप्रदीपयन्यः समाप्तः ।]

१ 'के(को ?)' A. B.

२ 'श्रीविक्रमोर्वींपते[:] 'A. B.

र • सो(सो ?)म्ये ' B.

Single issues may be bought separately, but three years after the completion of a work no complete sets are broken for the sale of a secomponent parts.

Each issue bears, besides its issue number, a fascicle number indicating its place in the work and volume to which it belongs.

•With the issue of this Notice all previous prices and price-lists are cancelled.

CALOUTTA, 1st January, 1942.

The publications or information about them are obtainable from the Royal Asiatic Society of Bengal, No. 1 Park Street, Calcutta, or from the Society's Agents:—

MESSRS, LUZAC & Co., 46 Great Russell Street, London, W.C.

M. PAUL GEUTHNER, 13 Rue Jacob, Paris, VI<sup>e</sup>.

BUCHHANDLUNG OTTO HARRASSOWITZ, 14 Querstrasse, Leipzig.

MESSRS. THACKER, SPINK & Co., LD., 3 Esplanade, East, Calcutta.

MESSES. THE MOORE-COTTERELL SUBSCRIPTION AGENCIES, New York.

Residents of Europe should order from the Agents.

When ordering direct from the Society the following rules should be observed:—

Orders should be addressed to the Royal Asiatic Society of Bengal and not to any Official by name or title.

All Cheques, Money Orders, etc., should be made payable to the "Treasurer, Royal Asiatic Society of Bengal".

Orders for books should be accompanied by a full name and address, legibly written, and should be sent on a separate sheet of paper containing no other communication.

In India, books are supplied by V.-P.P.

CALCUTTA:—Published by the Royal Asiatic Society of Bengal, 1 Park Street, and Printed by G. E. Bingham, Baptist Mission Press, 41a Lower Circular Road.